# क्षेत्रके क्षेत्रके

॥ श्रीसीताकान्तो विजयतेतराम् ॥

नमो भगवते बोधायनाय । श्रीरामानन्दाचार्याय नमः

भीरामानन्दपीठापरपर्यायश्रीसुरसुरानन्दद्वारपीठसंस्थापक-जगद्गुरुस्वामिश्रीसुरसुरानन्दाचार्य-

प्रणीतः

# श्रीमेश्यलीमाहिमस्तव:

व्याकरणवेदान्ततीर्थपंडितराजेश्वरमहान्त-श्रीकिपिलदेवाचार्यप्रणीता श्रीमैथिलीमहिमप्रभाभाषाटीकासहितः

प्रकाशक:-

व्याकरणवेदान्ततीर्थ प्रिण्डतराजेश्वर महान्त श्रीकिपलदेवाचार्यजी महाराज बोधायन विद्यालय प्रकाशन विभाग मोटा श्रीरामजी मन्दिर पालनपुर (बनासकांठा)

प्रथमावृत्तिः

1000

मूल्य



यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! श्रम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ (गीता)



रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले (वैश्वाट स०)

# जगद्गुरु-श्रीमदनुभवानन्दाचार्याष्टकम् ।

प्रालनपुरम्. राममन्दिरम्।



कान्त्या कन्दर्पदर्पं प्रखरकरमदं स्वप्रतापेन सिन्धो-र्गाम्भीयेंगातिगर्वं भुवनसितकृता कोतिसंघेन चन्द्रम्। क्षोणीं क्षान्त्या जिगायामलसुगुणगणामभोधिरित्यं त्रिलोकीं श्रीमान् पायाद्विजेता स गुहरतुभवाचार्य प्रार्यद्रुहां यः ॥१॥ युक्तं ह्यानवयं द्रुतदलितमहामायिकाखर्वगर्वाद् भावानन्दाद् गुरोः स्वादमृतमयतनोः सर्ववेदेकसारम् । ग्रध्यैष्टानन्दभाष्यं षडवयवयुतं वेदसंघ च धीमान् श्रीमान् पायाद्विजेता स गुरुरनुभवाचर्य स्रायद्भुहां यः ॥२॥ स्याच्चेद्विः क्व धूमो ? ज्वलयति न कथं नीरसं काननं वा भास्वान् ? नास्तं प्रयातीति तदपरमहो काल एव प्रमूढः ? सोऽसौ धर्मस्य गोप्ता जयति भवजयी कोप्यबोधीति केन श्रीमान् पायादि जेता स गुरुरनुभ नाचार्य आर्यद्रुहां या ॥३॥ धाज्ञामादाय घोरः सुमितयितपते दिग्जयाय प्रतस्थे तत्र कैकं विजित्य प्रतिभटसिमतौ निभयः समप्रसीदन्। चण्चच्चारू हमुक्ता वनजकरिघटा कि मुदेनोदरेः स्यात् धीमान् पायाद्विजेता स गुरुरनुभवाचार्य प्रार्यद्रुहां बः ॥४॥ यस्मिन् स्नेहाद् गुरूणां गुरणगणगरिमस्वादराद् बान्धवानां प्राताक्ष्याच्चेतरेषां विषमशरशरोद्धेगदुःखाद्वधूनाम् । श्वाश्चयान्त्रिजराणां विपुलभयभराद्वादिनां चक्षुरेति श्वोमान् पायाद्विजेता स गुरुरनुभवाचार्य भ्रायंद्रुहां यः ॥॥॥

शिक्षापोपूषपूरं स्रवति जगित यद्वारिदे ज्ञानशस्यं ब्रह्माण्डाखण्डभाण्डं निखलमिप तदा पूरयन्नेधते स्म । लोका न स्तोकशोका दधित सुपरमानन्दसायुज्यलक्ष्मीं धीमान् पायाद्विजेता स गुहरनुमवाचार्य भ्रायद्रुहां यः ॥६॥

च्येयः श्रीरामचन्द्रो हि सकलिवदिविद्देहकः सोऽन्तरातमा मेयं नामैव तस्य श्रुतिनिकरनुतं प्राप्यते येन मोक्षः। यं तद्रोधि सर्वं सुकहणहृदयः शिक्षणं चादिदेश श्रीमान् पायाद्विजेता स गुहरनुभवाचार्य ग्रार्यद्रहां यः।।।।।।

स्वच्छश्लोकेन भूमि सह समवतरन्साकमुद्वर्धमानः श्रीत्या श्रीवेष्ण गानां रवुपतिवचसा साधर्मध्यत्ययानम् । साकेतं सिद्धच पेत सुजनपरिवृतो भूशिधामा जगाम श्रीमान् पायाद्विजेता स गुहरनुभवाचार्य ग्रार्थद्व हा यः ॥५॥

श्रीमत्कपिलदेवेन पण्डितराजेन निर्मितम् । भूयादनुभवानन्दस्तोत्रं श्रेयोविधायकम् ॥

## आचार्य सम्राट-भारतोद्धारक-ग्रानन्दभाष्यकार श्री ११०८ श्री रामानन्दाचार्यंजी यतिराज

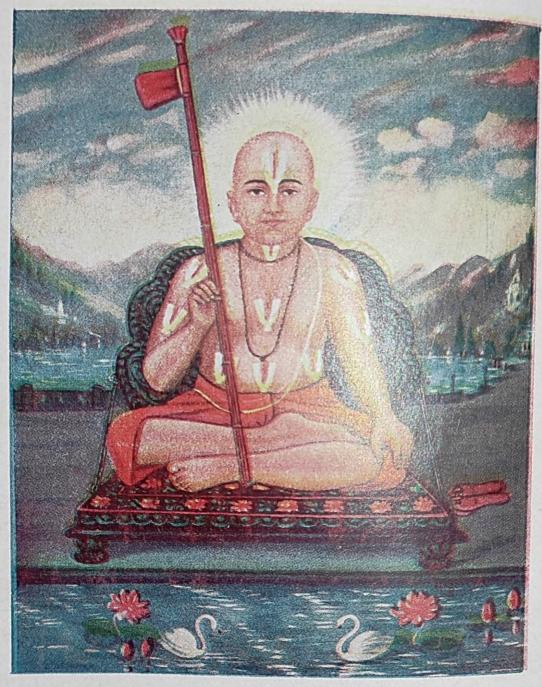

वादे वैदिकवादिनं विजयिनं वादीभपश्चाननं सिद्धेन्द्रै: परिपूजितं सुलकरं सिद्धिप्रदं सात्विकम् । रामोपासनदायकं मुनिवरं रामावतार विभुं रामानन्दजगद्गुष्ठं हितकरं वन्दे यतीनां पतिह्या। जगज्जनन्यै श्रीमैथिव्यै नमः । जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नमः जगद्गुरु श्रीसुरसुरानन्दाचार्याय नमः।

### भूमिका

संकृदेव प्रयन्नाय तवास्मीति च याचते।

ग्रमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् वृतं मम ।। (वा॰ रा॰)

इस कथनानुसार जो एक बार की प्रपत्ति से ही प्राणी को भूत

मात्र से ग्रमय प्रदान करते हैं, वे परिपूर्ण ब्रह्म मगवान् श्री सीतानाथ
जी जिसके परमोपास्य हैं तथा जिसकी प्रवित्त का जगज्जननी भगवती
श्रीजानकी जी हैं उस श्री सम्प्रदाय के प्रधानाचार्य ग्राचार्यसम्प्राट्

मगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी यतिसार्वभौम हैं। जिन्होंने प्रस्थानत्रय

ग्रथात् उपनिषद् गीता ग्रीर ब्रह्म सूत्र इन तीनों प्रस्थानों पर पृथक

पृथक तीन ग्रानन्द भाष्य बनाये हैं जिन्हें श्रीरामानन्द भाष्य भी
कहते हैं।

ग्रानन्दमाष्यकार मगवान् श्रीरामानन्दाचार्य जी के सहस्रों विरक्त शिष्य थे उनमें द्वादश प्रधान माने जाते हैं। वे द्वादश मागवतों के ग्रवतार हैं। उनमें सतत मगवत्कीर्त्त नासक्त देविष श्री नारदेजी के ग्रवतार जगद्गुह श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी महाराज हैं जिन्होंने श्रीसुरसुरानन्दद्वारपीठ नामक श्रीरामानन्द पीठ की स्थापना की है, जो परम विशाल श्री सम्प्रदाय (श्रीरामानन्द सम्प्रदाय) के सचाजन की सुव्यवस्था के लिये तत् तत् द्वार पं ठा चार्यो द्वारा स्थापित किए गए ३६ द्वारपीठों में श्रन्यतम एक है।

भगवान् श्रीसुरसुरानन्दचार्यजी ने श्रीरामानन्द वेदान्त सम्बन्धि वादों के तथा रहस्यत्रयादि प्रबन्धों के व्याख्यान रूप ग्रनेकों प्रीढ ग्रन्थ बनाए हैं। जीवों के परम कल्यागार्थं ग्रपने परमपूज्य गुरुदेव भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी से जगद्गुरु श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी ने दश प्रश्न किए थे। भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने उन दश प्रश्नों के दश उत्तरों द्वारा परमवैदिक श्रीसम्प्रदाय के उत्तम सिद्धान्तों को श्रत्यन्त सुगम, सिक्षष्त ग्रीर सुन्दर रीति से प्रस्फुटित कर दिया है। इन दश प्रश्नोंत्तरों के समूह रूप ग्रन्थ का नाम 'श्रीवैष्णव मताब्ज भास्कर' है।

उक्त ग्रन्थ ग्रानन्द भाष्यकार भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी की चतुर्थ रचना विदित होती है क्योंकि इस ग्रन्थ में श्री वैष्णवों के काल क्षेप के साधनों में भगवान् श्रीरामानन्दाचार्य जी ने ग्रपने ग्रानन्द भाष्य का उल्लेख किया है। यथा

"शक्त रानन्द भाष्येश्च शुभमतियुताचार्य दिव्य प्रबन्धै" (श्री वै म. भा०)

श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर ग्रन्थ "यथा नाम तथा गुराः" की उक्ति को चिंग्तार्थ करता है क्योंकि वह वस्तुतः श्री वैष्णव मत रूपी कमल को पूर्णतया विकसित करने वाला भास्कर (सूर्य) है। इस कथन की सत्यता प्रतीति के लिए मेरी सलाह है कि पाठक इस ग्रन्थ को स्वयं ही देखें। हाथ कंगन को ग्रारसी क्य।?

जगत्गुरु श्रीसुरसुरानन्द जी के उक्त दश प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से हैं

१. तत्त्व क्या हैं ?

२. श्रीरामशरणागत वैंष्णवों के लिए जपने योग्य क्या है ?

३. इष्ट ध्यान क्या है ?

४. मुक्ति का साधन क्या है ?

प्र, श्रेष्ठ धर्म कौन है ?

६. बैष्णवों के कितने भेद हैं ?

७. गैष्णवों का लक्षरा क्या ह?

काल क्षेप कैंसे करना चाहिए?

१. कौन से मुक्तिप्रद साधन को प्राप्त करना चाहिए ?

१० वैष्णवों को कहां निवास करना चाहिए ? श्रीसुरसुरानन्दद्वारपीठाचार्य जगद्गुरु श्री सुरसुरानन्दाचार्य जी की सबसे बडी देन तो है श्री मैंथिली महिमस्तव । श्रीमैंथिली महिमस्तव में एक सो शिखरिगा छन्द हैं। ग्रत एव इसे श्रीमैंथिली शतक भी कहते हैं। इस महान् स्तव के पाठ से जगज्जननी श्री जानकी जी की परम कृपा के सम्पादन द्वारा प्रोग्गी ग्रपना परम कल्यागा कर सकता है यह स्तोत्र प्राग्गियों के लिए कल्पवृक्ष के समान है। इसमें ग्राचार्य चरगों ने ग्रपने ग्रति सुन्दर भावों को प्रदिशत किया है। इस स्तव के पाठ से वे सारे भाव प्रथंबोध पूर्वक पाठ करने वाले के हृदय में ग्रा सकते हैं। उनके द्वारा पाठक ग्रपना परम कल्यागा कर सकता है। इस लिये इस स्तव की मैंने हिन्दी टीका भी लिखकर छपा दी हैं।

जयपुर श्री रामबल्लभाशरगाश्रम से निकलने वाले सन्तपत्र में श्री सुरसुरानन्दचार्यजी के हिन्दी ग्रन्थ रागमज्जरी के कुछ पद छपे हैं।

श्रीसुरसुरानन्दाचार्य जी की जयन्ती वैशाख शुक्ल ३ (ग्रक्षय तृतीया) है । उस दिन श्रापकी जयन्ती का महोत्सव मनाना चाहिए।

निवेदक

माघ कु० ७
(श्रीमदाचार्य जयन्ती)
स० २०२३ वि•

महन्त श्री कपिलदेवाचार्य व्याकरणतीर्थ मोटा श्री राम जी मन्दिर पालनपुर उत्तर गुजरात

## शुद्धिपत्रम्

|     |    |           |            |            | 1   |                      |                |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----|----------------------|----------------|
| 8   | 7  | गुरू      | गुरु       | 1 "        | Ę   | देक, वसु             | देकः वसुः      |
| ?   | X  | पठपर      | पीठापर     | ,,         | 38  |                      | मुखं           |
| 8   | Ę  | स्वमी     | स्वामि     | २३         | 3   | म                    | Į.             |
| 8   | 80 | ह         | हं         | ,,         | 8   | म                    | ų<br>ų         |
| 8   | 14 | श्वशुरक   | श्वशुरो    | 58         | 3   | म                    | Distrik        |
| 8   | १६ | यमा       | समा 💮 🕝    | 28         | 20  | त्व                  | त्व            |
| 2   | 8  | कृत       | कृता       | ",         | १६  | पूव                  | पूर्व          |
| ₹   | 2  | शोभेत     | शोभेता     | ,,,        | १७  | लकेश                 | लंकेश          |
| ₹   | 99 | व्य,यं    | व्यं,यं    | 11         | 25  | दु:ख                 | दुःखं          |
| "   | "  | समय       | समयं       | २४         | 8   | मंति                 | मति            |
| 3   | 90 | गाम्भीर्य | र्गाम्भीयं | २६         | 2   | ह,म                  | ह,म्           |
| 3   | 38 | श,भ       | श,भं       | 17         | 8   | छी                   | छी             |
| 8   | Ę  | वोढु      | वाढुं      | २६         | 3   | दौ:स्थ्य             | दौस्थ्य        |
| 8   | 83 | घ्याय     | ध्यायं     | 29         | 20  | बा                   | र्वा           |
| 8   | १४ | श्याममहरह | स्यामहरहः  | 1)         | 88  | समा                  | समी            |
| 8   | 7  | कार       | कारं       |            | ? ३ | प्रष्ठ               | प्रेष्ठा       |
| ×   | 80 | यदेयाहु:  | यदप्याहु:  | "          | 20  | ना                   | ना             |
| E   | 3  | प्येष     | प्येव      | 38         | 3   | क्ष                  |                |
| 11  | 83 | कथ        | कथं ।      | 32         | 2   | तथवा                 | क्षु<br>भ्रथवा |
| 80  | 90 | महाब्घौ   | महाब्धौ    | 32         | 3   | त्व                  | त्वं           |
| 83  | 91 | सौख्य     | मौख्य      | 32         | 80  | मनन्त                | मनन्तै         |
| ? ६ | ., | त्व       | त्व        | 33         | 9   | भार                  | मारं           |
| 38  | 3  | ग्रह      | श्रहं      | 38         | 84  | र्थ                  | र्थ            |
| 38  | 80 | त्थ,त्र   | त्थ,त्र    |            | 88  |                      | सख्युः,भून्    |
| 38  | 38 | त्वयेद    | त्वयेदं    | 38         |     | सख्य,भूद             | यन्            |
| २०  | X  | महा       | मही        |            | 9 8 | यद्                  | वर्<br>ातस्ते  |
| 22  | ×  | वसु       | वसुः       | 80         | 9 4 | मानुन्ते म<br>नयायिक | नैयायिक        |
|     |    |           |            | THE PERSON |     | नवावक                |                |

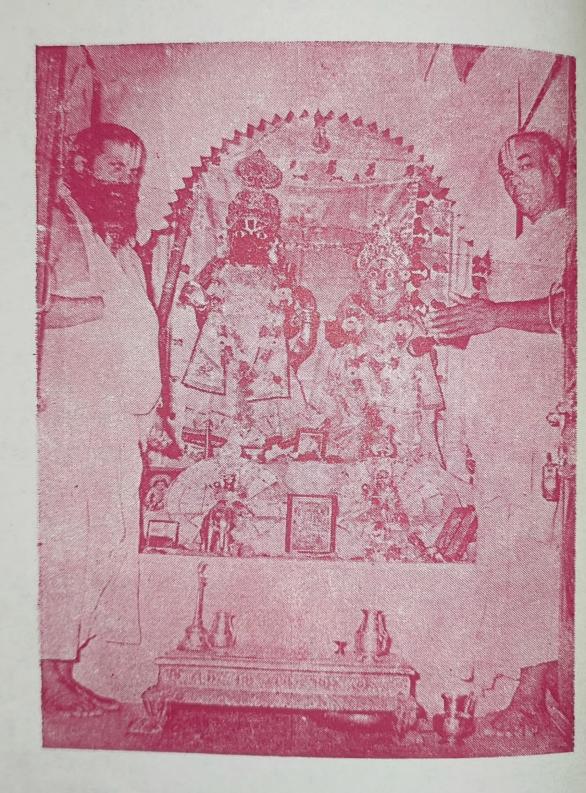

मोटा श्रीरामजी मन्दिर पालनपुर के
उपाइयदेव भगवान श्री सीतारामजी
भगवान के बामभाग में
पंडित राजेश्वरमहन्त श्रीकिपलदेवाचार्यजी महाराज

## पालनपुरस्थ श्री मोटारामजी मंदिर की

#### सायंकालिक आरती ६तुती।

जय देव! जय देव! जय शामस्वामिन्! तारय भवजलमग्नं, शुभकरुए।। शालिन्।। जय देव! जयदेव।। कलये त्वां सुख-रूपं श्रित-मानुष-रूपम्। व्याप्त चिदचिद्रूप कोशलपुर-श्रूपम्।।जय देव ! जय देव।। हत-मुनिजाया-शापं दत्यान्वय-तापम्। वंदे भक्त-दुराप खडित-शिव-चापम् ।।जय देव! जय देव।। जनक-तनूजा-कान्तं, ज्ञापक-वेदान्तम। नौमि तमेव नितान्त,भक्त्या हृदि भान्तम्।।जय देव !जय देव।। नीलपयोद-शरीरं परिधृत-मुनि-चीरम्। त्रिभुवन-जियनं वीरं नमामि रगाधीरम्।।जयदेव !जय देव।। रघुकुल-कैरव-चन्द्रं शुद्धं गत-तंद्रम्। दशनुख-हस्ति-मृगेन्द्रं प्रग्मित-देवेन्द्रम्।।जय देव! जय देव।। सर्वामंगल-हरएां भवसागर-तर्गाम्। प्रगातस्यैकं शरगा स्मरामि ते चरगाम् ।।जय देव! जय देव।। मदन-मनोहर-वेश कु चित-मृदु-केशम्। नित्यविभूत्यमरेशं लीलारसिकेशम ॥ जयदेव! जय देव।। सरयू-पुलिन-विहार निखिल-श्रुति-सारम्। "रघुवर"-हृदयाघारं वदे गुगापारम् ।। जयदेव! जय देव।।

कंशोर-सोरभसमाहित-योगिचित्तम् हतुंत्रितापमिनशं मुनि-हंस-सेव्यम् सनमानि-शालि-परिपोत-पराग-पुंजम्॥१॥ दूर्वादल-द्युति-तनुं तहरणाब्जनेत्रम् हेमाम्बर वर-विभूषण-भूषितांगम् कंदर्प-कोटि-कमनीय-किशोर-पूर्तिम् पूर्ति मनोरथमवां भज जानकीशम्॥२॥ त्वमेव माता च पिता त्वमेव-त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥३॥

शान्ताकार भुजगशयनम् पद्मनाभ सुरेशम्
विश्वाधार गगनसहशं मेघवर्गां शुभांगम्
लक्ष्मीकान्तम् कमलनयन योगिभिष्यानगम्यम्
वदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोककनाथम् ॥ ४॥
ग्रच्युतं केशव रामनारायणम्
कृष्णदामोदर वासुदेवं हरे
श्रीधरं माघवं गोपिकावल्लभ

(श्री) जानकीनायक (श्री) रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥

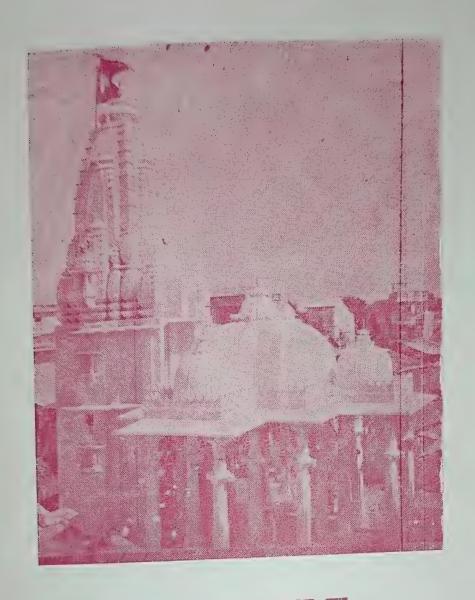

# पालनपुर-उत्तरगुजरात का नवीन मोटा नरिसह जी मिन्दर (श्रीरामजी मिन्दर) ३६००१) रुपयों में बन कर तैयार हुग्रा निर्माता:-पण्डित राजेश्वर महन्त श्री किपलदेवाचार्यजी महाराज व्याकरणतीर्थ

## जगद्गुरु श्रीसुरसुरानन्दाचार्याष्टकम्

#### - CONTRACTOR

सुविन्यस्तं चित्रं निखिलमिव विश्वं प्ररचयन् स्वरैः सिज्चल्लोकानमृतकलितैर्वा सुललितैः: । सदा बीणानादो जयति खलु यस्य श्रुतिनिधेः श्रये द्वाराचार्यं सुनिसुरसुरानन्दमनिशम्।।१।।

विशालद्यकोऽपि प्रपरिहृतसद्वामनयनः
सुधी रामासको मणिरपि यतीनां सुशिरसाम् ।
अवध्योऽपि प्राप व्यतिपत्तिपदौ मोक्तसुधिया
अये द्वाराचार्यं सुनिसुरसुरानन्दमानशम् ।।२।।

रफ़रन्मुग्धिस्निग्धद्युतिचयिकरीटेष्वनुदिनं धृतं धन्यैर्जन्यैर्दितितनुजसार्थे जयधिया। यतन्द्रौरिन्द्राद्येचरणसुरजो यस्य च सुरैः श्रये द्वाराचायं मुनिसुरसुरानन्दमिनशम्।।३।।

न लोके सन्तोषं व्रजति ननु जीवो विरहितो द्यारामाद्रामाच्छ्रवणमननध्यानविधिभिः । इति स्वच्छादेश दिशि दिशि दिशन्यः स्म चरित श्रये द्वाराचार्यं मुनिसुरसुरानन्दमनिशम् ।।४।। महाज्ञानोद्रे काज्जितनिखिलवादीमनिकरः
प्रपन्नानां त्राता श्रुतिशिरसि धातेव निरतो
भवोच्छेदं न्हणां निजगुरुमपृच्छत् करुणया
श्रवे द्वाराचार्यं मुनिसुरसुरानन्दमनिशम् ॥४॥

त्रयीशुद्धा विद्या तुहिनकरहृद्या भगवती सुधासिन्धोधीरा हरिहृद्याराभविमला । विरिचेवी व्याचित् यतिकुलगुरोर्यस्य वदनं श्रये द्वाराचार्यं मुनिसुरसुरानन्दमनिशम्॥६॥

त्रहोऽनंगोऽनंगो विहितमृगसंगो मकरःहि शचीदारो जारो अजगपतिहारिषत्रनयनः। गिरां यस्यौपम्ये मतिरिप कवेस्ताम्यतितराम् श्रये द्वाराचार्यं मुनिसुरसुरानन्दमनिशम् ७॥॥

वदन्तं कप्यासश्चितिवशदवाच्यं सुमतये जलोनमज्जननाला स्फुटितकमलाचो हरिरिति। यमानच देवाः सुरतरुजपुष्पः परिषदि श्रये द्वाराचायं सुनिसुरसुरानन्दमनिशम्।।=॥

श्रीमत्पि इतरा अश्रीकिष हेवेन निर्मितम्। भ्यात् सुरसुरानन्द्स्तोत्रं श्रेयोविधायकम्।। जातः सुरसुरानन्दो नारदोग्रुनिसत्तम । वैशाखसितपत्तस्य नवम्यां स वृषे गुरौ ॥ (अ.सं.)

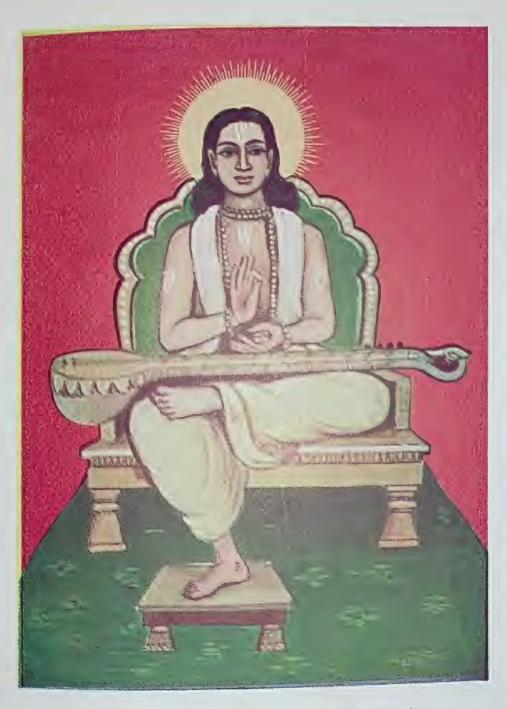

रामानन्दकृतानन्दमाष्यत्रयप्रचारकम् । श्रीमत्सुरसुरानन्दं द्वाराचार्यं नमाम्यहम् ॥

#### श्रीसीतारामी विजयेतेतराम् । श्रीमद्रामानन्दाचार्याय नमः

## आचार्यप्रवर श्रीसुरसुरानन्दाचार्य स्वामीजी का संचिष्त जीवन चरित्र

(ले० पण्डितराजेश्वर स्वामि श्रीकिपलदेवाचार्यजी)

ग्राचार्य शिरोरत्न श्रीसुरसुरानन्दाचार्येजी के ग्रवतार के विषय में ग्रगस्त्यसहिता ग्रध्याय १३२ का यह २६ वां श्लोक प्रसिद्ध है—

जातः सुरसुरानन्दो नारदो मुनिसत्तामः ।
वैशाखासितपक्षस्य नवम्यां स वृषे गुरौ ।।
इसके अनुसार ग्राप देवर्षि श्री नारदजी के अवतार हैं।
परम प्रसिद्ध ग्रन्थ भक्तमाल में आपके विषय में २ षट्पदी प्राप्त होती हैं—

एकबार ग्रध्वा चलते मैं बरा वाक्य छल पाये।

देखा देखी शिष्यहु ते पाछेते खाये।।

तिन पर स्वामी खिजे वमन कर बिन विश्वासी।

तिन तैसी प्रत्यक्ष भूमिपर कीन्हीं राशी।।

सुरसुरी सुवर पनि उद्गले पुष्परेगु तुलसी हरी।

महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानन्द संचीकरी।।भ मा ६४।।

श्रति उदार दम्पत्ति त्यागि गृह वन को गमने।

श्रवरज भो तहँ एक सन्त सुनि जिन हो विमने।।

बैठे हुते इकन्त ग्राय ग्रसुरन दुख दीयो । सुमिरे सारंगपाणि रूप नाहर को कीयो।। सुरसुरानन्द की घरणि को सत राख्यो मो खल जह्यो। महासती सत ऊपमा त्यों सत सुरसिर को रह्यो।।म.मा. ६६॥

इन इतिहासों के ग्रतिरिक्त किंवदन्तियों के रूपमें ग्रापके इतने चरित्र प्रसिद्ध हैं कि उन सबका संकलन किया जाय तो एक स्वतंत्र ग्रंथ हो जायगा, ग्रतः उसका समावेश यहां ग्रसम्भव है। हां ग्रापके समकालीन प्राकृत भाषाके कविप्रवर श्रीछितीशजी, उनके पुत्र ग्रौर पुत्र के मित्र (जिन दोनों के नाम स्राज्ञात हैं) ने स्राचार्य सार्वमौम स्रान्दभाष्यकार भगवान श्रीरामानन्दाचार्यजी के सभी द्वादश शिष्यों के चरित्र पिशाचगराभाषा के शब्द योग से देशवाड़ी प्राकृत भाषा में पद्यबद्ध वर्णन किये हैं जिनका गद्य हिन्दी अनुवाद आज से लगभग ६० वर्ष पूर्व (श्रीग्रयोध्याजी से प्रकाशित होने वाले ) तुलसीपत्र नामक तत्कालीन मासिक पत्र के यशस्वी संपादक भौरत, की प्राचीन एवं वर्तमान अनेक भाषाओं के ज्ञाता, परमविरक्त सन्त म गतमा श्रीबाल-करामजी विनायकने किया है जो बीसियों वर्ष पूर्व मानससंघ रामवन सतना मध्यप्रदेश से प्रकाशित भी हुम्रा है उसके म्राधार पर कुछ संक्षित चरित्र यहां पर दिये जा रहे हैं।

, ग्राचार्य प्रवर जगद्गुरु श्री सुरसुरानन्दाचार्य स्वामी जी की जन्म भूमि होने का सौभाग्य लक्ष्मरापुर (लखनऊ) के समीप के पैखम नामक ग्राम को प्राप्त हुग्रा है । ग्रापके पिता का नाम पं श्री सुरेश्वरजी था जो बड़े विद्वान, परमभक्त ग्रीर परम सर्ल

प्रकृति के थे। छल कपट दम्भ ग्रादि छूभी नहीं गयेथे। ग्रतः समस्तग्राम वासी ग्रापको भोले भाले पंडितजी ही कहा करते थे ग्रीर दूरदूर तक इसी नाम से प्रसिद्धि हो गयी थी। माता भी वैसी ही सुशीला साध्वी सरलप्रकृति वाली थीं ग्रीर भुलिया पंडिताइन के नाम से प्रसिद्ध थी। धन धान्य ग्रीर सम्मान का पूर्ण सुख था। भू सम्पत्ति भी पर्याप्त मात्रा में थी। यदि किसी सुखका ग्रभाव था तो वह सन्तान सुखका। द्विजदम्पत्तिका सारा ही समय भगवत भागवत ग्राराधन, गोन्नाह्मण प्रति-पालन, पठन पाठन, सत्संग ग्रीर ग्रातिथ्य में ही व्यतीत होता था। साधुन्नाह्मणों को तो ग्रन्न धन के ग्रातिरिक्त गाय, बैल ग्रीर घोड़े भी प्रदान किये जाते थे एवं ग्रापके दरवाजे से भूखे तो कोई मनुष्य क्या पशु पक्षी भी नहीं लौटते थे।

100

1

15

एक दिन मध्यान्हकालिक ग्राराधन भोजनादि से निवृत्त होकर दिजदम्पत्ता दालान में ग्रासीन थे उसी समय पाँच पंडुक (कपोत) पक्षी ग्राकाण से ग्रापके ग्रागन में उतरे। माताजी के छींटे हुए दाने चुगते हुए सानन्द ग्राहार विहार का ग्रानन्द लेकर उनमें मे चार तो उडगये ग्रौर एक उसी प्रकार से ग्रानन्द विभोर हुग्रा डुगरता रहा। उसकी वीतराग वृत्ति की द्विजदम्पत्ति के मुख से प्रशसाहुई जिसको सुनकर मानव वाणी में ग्रापको पुत्र सुख प्राप्त होने का वरदान देकर वह भी उड गया।

कुछ ही काल में पंडिताइनजी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई प्रौर उस समय परम ग्राश्चय की बात यह हुई कि नव जान शिशु का रूत रूदन के रूपमें नहीं, प्रत्युत ताल स्वर संयुक्त गायन ग्रौर ग्रालाप के रूप में हुग्रा ग्रौर फिर भी स्तन पानादिक के ग्रर्थ जब जब भी बालक के रुदन के सामियक प्रसंग ग्राते तब उनमें उसी प्रकार सस्वर गायन कीशे ध्विन होती थी ।

शिशुका परमसुन्दर रूप रंग ग्रौर यह ग्रद्भुत रुदन मातापिता को तो ग्रानित्दत करताही था, ग्रामवासी एवं ग्रागन्तुकों को भी परमान्द एवं ग्राश्चर्य प्रदान करता था।

बालक के एक वर्ष का होने पर वर्षगाँठ के दिन उत्सव मनाया गया। बालक को उबटन लगाकर स्नान कराया गया, मामाके लाये हुए वस्त्र श्राभूषरा धाररा कराकर चौकीपर माता लेकर बैठी श्रीर बालक का पूजन किया गया। इस उत्सव को इस प्रान्त में बालपूजा उत्सव कहा जाता है ग्रौर इसमें बालक के मामा का उपस्थित होना परम ग्रावश्यक माना जाता है। बालक का नामकरण भी इसी उत्सव में किया जाता है। बालक के मामा पं श्रीनाराय एशमिजी वस्त्राभर ए श्रादि समस्त पूजा सामग्री लेकर चार दिन पहले ही ग्रागये थे, परन्तु भूल से ग्रपनी भगिनी की साड़ी नहीं लाये थे जिसके लिये वे चिन्तित हुए। उसी समय श्राकार प्रकार श्रवस्था श्रौर रूपरंग में बिलकुल उन्ही के जैसे एक द्विजदेव साड़ी लेकर वहां पहुंचे ग्रौर साड़ी देकर पं० श्रीनारायगाजी को चिन्ता-मुक्त किया। उपस्थित लोगों के पूछने पर इनने भी अपना नाम नारायण बताया। इनको देखकर सब लोग चिकत हो गये भ्रौर कहने लगे स्वरूप में इतनी समानतातो यमजात भ्राताभ्रों में भी नहीं देख पडती श्रीर इनकातो नाम भी एक ही है, यह महान श्राश्चर्य है। ग्राम ठामका पता इनने अपना कुछ नहीं बताया और बालक को आशीर्वाद देकर कुछ ही देर में श्रहश्य (गायब) हो गये जिसका किसी को कुछ पता नहीं

लगा। बालक का नामकरएा हुम्रा। किसीने बालक को गायए कहा किमीने मायए। भ्रौर किसी ने भायए। परन्तु म्रागे चलकर बालक का नाम भायए। ही प्रसिद्ध हो गया।

इसा प्रकार बालक भायण कुमार के अन्नप्राशन, मुंडन, मौंजीबधन आदि सभी संस्कारों के समय ठीक समय पर नारायण नाम के अज्ञात महाशय कुछ न कुछ बालक के उपयोग की भेट वस्तु लेकर पहुँच जाते थे और आते समय तो नहीं परन्तु लौटकर जाते समय लोग बहुत टोह में गहते थे कि ये कब और किधर जाते हैं, परन्तु कोई कुछ पता नहीं लगा सके थे। इनसे कोई ग्राम ठाम पूछते तो इनका उत्तर होता "बस आप लोग इस मेरी भागिनी के घरको ही मेरा घर समक्त लीजिये।" बालक को सब कोई भायण नाम से संबोधन करते परन्तु ये अज्ञात मामा 'नारद' कहते।

बालक मायए। के रुदन हास्य व बोल चाल में स्वर ताल एवं लय की ध्वांनतो जन्म से ही सुनी जाती थी। प्राय: पांच वर्ष की ग्रवस्था से देखा जानेलगा कि ग्राम में कोई गान वाद्य निपुए। व्यक्ति श्राता ग्रीर कहीं मी मगवन्नाम यशकीर्तन का समाज जुटता तो बालक मायए। भी उसमें ग्रवश्य होते ग्रीर गायक के साथ गाने लगते तथा उपस्थित जनता तथा गायकों को भी विमुग्ध कर देते। इतनाही नहीं सारगी सितार बेला एवं वीएगा ग्रादि जो भी बाजे होते उनको इतनी कुशलता के साथ बजालेते कि गान वाद्य कुशल ग्रागन्तुक लोग कहने लगते "यह बालक तो मनुष्य नहीं, कोई देवता है, गन्धवं है, या गन्धवं शिरोमिए। देविष नारद का ही साक्षान् ग्रवतार है"।

बालक भायण जब ग्राठ वर्ष के हुए तो द्विजवर पं० श्रीमुरेश्वरणर्भाजीने यज्ञोपवीत संस्कार के सहोत्सव का ग्रायोजन किया। दूर दूर से
सगे संबन्धी एवं प्रसिद्ध वैदिकों को बुलाया गया। उत्सव में मनोरंजनार्थ
बहुत से गायक वादक भी ग्रामित्रत किये गये। सब लोगों को बहुत ध्यान
था कि बालक के उन देवतुल्य ग्रज्ञात मामा श्रीभायण जी को भी
ग्रामित्रण मेजा जाय, परन्तु ग्राम ठाम का पता न होते से ग्रामित्रण
नहीं भेज सके परन्तु सबके मनमें यह विश्वास ग्रवश्य रहा
कि वे समय पर ग्रवश्य उपस्थित हो जांयगे, क्योंकि भायण कुमार के
किसी भी संस्कार में जब वे ग्रनुपस्थित नहीं रहे तो यज्ञोपवीत में न
ग्रावें, यह कैसे हो सकता है।

शुभ मुहुर्त श्राया, यज्ञादि कियायें सम्पन्न हुई श्रन्त में ज्यों ही बदुक भायण भोली लेकर भिक्षा फेरी के लिये निकले कि श्रज्ञात मामाजी उपस्थित हो गये श्रौर बदुक की भोली में एक स्वर्ण मुद्रा छोड़ कर तुरंत गायब हो गये। समस्त किया समाप्त होने पर जब बालक वृद्धों के चरण स्पर्थ के लिए उद्यन्हुए तब पंश्रिशी सुरेश्वर शर्मा जी ने उनकी बहुत खोज की परंतु उनके दर्शन नहीं हुए। विचार शील व्यक्तियों ने कहा उन महर्षितुल्य श्रज्ञात द्विजदेव का बालक के सभी सस्कारों में उपस्थित होना वैसी ही देवी घटना है जैसी इस बालक के रुदन हास्य श्रादि में लयताल श्रीर स्वर की ध्विन की। यह सब पंडित सुरेश्वरजी जैसे ऋषियों के उपर श्रीभगवरकृपा के द्योतक लक्षण हैं।

यज्ञोपवीत के कुछ ही दिन पीछे एक बार उन अज्ञात महाशय ने किर दर्शन दिये और अपने भानजे भायण कुमार को एक परम सुन्दर बीगा भेटकर के चले गये।

पं० श्रीसुरेश्वर शर्मा जी के बाहर दरवाजे से सट कर एक फूस की छाया का दालान बना हुआ था जिसमें एक स्रोर गोशाला थी और दरवाजे की स्रोर एक कमरा बना था जो स्रागन्तुक स्रतिथियों के ठहरने के काम में स्राता था। यज्ञोपवीत संस्कार के दिन से ही मायएा ने इस गोशाला के ही एक किनारे में स्राना स्रासन लगालिया स्रौर प्रतिदिन बाह्ममूहतं में स्नानादि सेनिवृत्त हो इसी स्रासनपर स्रासीन हो मध्यान्ह तक गायत्री मंत्र का जप करने लगे। स्रपरान्ह में भोजन स्नानादिक से निवृत्त हो पुनः बैठ जाते सो स्रधं कात्रि तक जप करते। स्रपनी वीएगा के साथ वे राम राम, स्रचलठाम, विमल नाम, परतर धाम। इस मंत्रका गान करते, प्राम के बालक भी वहां पहुंच कर साथ साथ गाते स्रौर स्रपने स्रपने घरों में सदाही गुनगुनाया करते, जिसको सुनकर ग्राम बधूटियों को भी यह याद होगया स्रौर इस प्रकार से दूर दूर के ग्रामों तक में यह मृत्र प्रचलित हो गया।

इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए श्रीभायणाजी बाल्यावस्था से कुमारावस्था को प्राप्त हो गये और वेद माता के इस अखंड अनुष्ठान के प्रभाव से स्वतः वेद शास्त्र उनके कंठ में आ विराजे । कुमार को मालुम न हो सके इस गुप्त रीति से विवाह की बातें चलाने लगी और दूर दूर के धन विद्या और सदाचार सम्पन्न घरों की सुशीला कन्याओं के सम्बन्ध आने लगे।

पंखम के समीप के ही वेदीपुर ग्राम में ऋषि महर्षियों के जैसे ग्राचारवान् एक द्विजदेव की विदुषी कन्या मातृ पितृहीन एवं दयनीय श्रवस्था में सयानी हो गई थी। विवाह नहीं हो सका था। उसने

क्मार भायण के भजन अनुष्ठान आदि के विषय में सुना तो वह दो चार बार खुपी छुपी आकर इनके दर्शन कर गई। साथही इनके ऊपर मोहित होकर यह निश्वय कर लिया कि मैं विवाह करूं गी ता इस कूमार के साथ ही करूंगी अन्यथा आजीवन कुमारी रहकर ही भगवद भजन करूंगी। कुमार मावरा ने भी उसको देख लिया था ग्रीर उसकी भावना से भी अवगत हो गये थे। साथ ही इनका भी कुछ ध्यान उसकी भ्रोर खिंचने लगा था। इसने कुमार को व्याकूलता हो चली थी कि यह विकार मेरे मन में क्यों ग्रपना स्थान बना रहा है। इसी समय भ्राप के अज्ञात मामा उपस्थित हो गये। कुमार ने श्रासन से उठकर उनको साष्टांग प्रणाम किया ग्रौर मामाजी ग्रपने भानजे के कान में कुछ कहकर चलते बने। जाते समय संयोग वश उस दरिद्रा विदुषी ग्रौर सुलक्षरा। कन्या को भी इनके चरगों में प्रगाम करने का सुग्रवसर मिल गया । ग्रज्ञात मामा जी कुछ बोले तो नहीं परंतु उसको श्रवश्य ऐसा संतोष हो गया कि जैसे तो वे उसको कुछ श्राशीर्वाद दे गये हों।

बस उसी समय कुमार भायण ने उठकर अपने पिताजी के पाम जाकर प्रणाम कर निवेदन किया "ग्राज मेरे अनुष्ठान की समाप्ति हो गई है। अब हवनादि हो जाना चाहिये"। पिताजी ने पूणांहिति में यज्ञ और ब्रह्मभोज आदि का प्रबन्ध किया। धूमधाम से उत्मव हुआ जिसकी समाप्ति पर कुमार ने सब ग्रामवासियों की समुपस्थिति में पिताजी और माताजी से प्रार्थनां की कि "अब इस बालक को कोशी जाकर विद्याध्ययनादि की ग्राजा प्रदान की जिये। द्विज कुणार को उपनयन संस्कार के पश्चात् ग्रध्ययनार्थ चला जाना ही चाहिये, परन्तु ग्राप लोगों के स्नेह श्रौर श्रनुग्रह में मेरा इतना समय वेद माता के अनुष्ठान में निकल गया, श्रव तो मुभे जाना ही चाहिये"। माता पिता कुछ भी न बोल सके श्रौर कुमार भायए। श्रपने दंडकमंडलु को लेकर उसी समय काशी पुरी के लिये प्रस्थान कर गये। जब कुमार चलने लगे तो पिताजी ने बहुत श्राग्रह किया कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, परंतु कुमार के यह समकाने पर कि " यह तो वेद मर्यादा के प्रतिकूल होगा। श्रापकी कृपा से ही मेरा मार्ग श्रौर जीवन मंगलमय होगा। श्राप मुभे इकेला ही जाने दीजिये"। पिताजी लौट श्राये श्रौर ग्रामवासी सब महर्षि स्वरूप श्री सुरेश्वर द्विजवर की जय हो कुमार श्री मायए। की जय हो के नारे लगाते हुए श्रानन्द प्रकट करने लगे।

कुमार भायण की इस काशी यात्रा के समाचार सुनकर वह ब्रह्म-चारिणी (दिरद्राद्विज कुमारी) भी आजीवन कुमारी रह कर भगवद्भजन पूर्वक जीवन बिताने के विचार से काशीपुरी को रवाना हो गई और कुमार से बहुत पहिले ही काशी पहुंचगई।

कुमार मायण इस यात्रा में ग्रपने दंडक मंडलु के साथ साथ वह मामजी की दी हुई वीगा भी साथ में ले गये थे, ग्रौर मार्ग वासियों को ग्रपने दर्शन सत्संग के ग्रानन्द के साथ ही साथ भगवन्नाम यश गायन का भी ग्रानन्द प्रदान करते हुए जाते थे। ग्रनेक भाग्यवान जन तो ग्रापके साथ ही होलिये थे जो काशी तक साथ गये थे।

इन सब साथियों के साथ काशी में पहुँच कर श्राप ने श्री गंगा स्नान किया, तट पर बैठकर भगवद्गुरागान किया ग्रौर भगवान श्री

विद्माधवजी का दर्शन करके पंचगंगाघाट पर श्राये। पंचगंगाघाट पर सत्संगियों की भीड लगी थीं श्रीर गुफा से उपदेश सुनाई पड रहा था। द्विज कुमार श्रीभायगाजी भी ग्रपने इन संगी साथियों के सहित एक किनारे बैठकर सुनने लगे। भायए। जी के कानों में यह शब्द सुनाई पड़े "जैसे चन्द्रमा के समुख ग्रीर सूर्य को पीठ देकर बैठने का मनुष्य का स्वभाव है वैसे ही मन के संमुख होकर भगवान को पीठ देदेन का भी इसका स्वभाव है, परन्तु यह उत्तम नहीं। जीव मन को पीठ देकर (मन का कहा न करके) भगवान के संमुख रहे,तभी इम का कल्यारा संभव है" शररागित रहस्य के इन इतने से शब्दों को सुनकर कुमार भायगा ने स्रपने को कृत कृत्य माना स्रौर साथियों को विदाकर ग्राप श्रीमठ में प्रविष्ट हुए। प्रांगरा में श्री ग्रनन्तानन्दाचार्य स्वामीजी ने इनका ग्रातिथ्य किया ग्रीर ग्रपने पास बैठाया इतने ही में संध्या काल हो गया। दिया बत्ती के समय में पर्दा हटा । यतिसम्राट जगद्गुरु ग्रानन्दभाष्यकर ग्रनन्त श्री स्वामी रामानन्दाचार्यजी के दर्शन हुए। उस दिव्य छिवको निहार कर द्विज कुमार तृष्त नहीं होते थे। म्राचार्यचरणों के परिचय विषयक संकेत पर म्रापने ग्राम भौर विताजी का नाम निवेदन किया और साथ ही निवेदन किया कि एक श्रलीकिक नारायण नामक द्विजदेव की स्राज्ञानुसार यह दास चरणों में उपस्थित हुम्रा है। वे द्विजवर भ्रपना नाम नारायगा कहते थें, मुभे नारद कहकर संबोधन करते थे ग्रौर ग्रपने ग्राप को मेरा मामा कहा करते थे। है प्रमो मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है कि वे कुपालु द्विजदेव कीन हैं। ? ग्राचार्य चरण की ग्रीज्ञा हुई कि तुम धैर्य धारण करो ! कुछ दिन में यह सब रहस्य ग्रपने ग्राप ही जात हो जावेंगे।

इमी समय शंख ध्विन हुई, जिगको सुनकर सभी साधकों को प्रपने ग्रपने साधनों में मार्ग दर्शन हुग्रा। द्विजकुमार भायगा की ग्रपना पूर्व जन्म का सब वृत्त सामने दिखाई देने लगा। तन्द्रा देवी की गोद में बैठे बैठे अव्यक्त हिंदि और वागी के द्वारा अपने पूर्व जन्म की वह सारी लीला देख सुनली जो कि काम कोश्व के त्रिजेतापने के ग्रिभिमान को लेकर क्षीर समुद्र में पहुंचे थे, लौटते समय माया नगरी में राजकुमारी के लक्षण देखंकर विवाह के लिये लालायित हुए थे, जिस प्रकार से प्रभू ने उस प्रपंच से दूर किया था, ग्रापने शापदिया था, प्रभुने ग्रवतार लिया तब जाकर उस सबका कारण पूछने पर ग्रापका समाधान किया गया था इत्यादि के साथ यह भ्रीर सुना कि 'उसी समय हमने यह निश्चय कर लिया था कि कलियुग में हमारे साथ जब तुम भी भवतरित होगे तब इस सब वासना की पूर्ति भी ऐसे ढंग से कर दी जायगी कि स्रापके स्वरूप की हानि भी न होगी स्रीर वासना भोग भी हो जायगा क्योंकि तुम सदा से मेरे परमप्रिय भी हो।"

उस तन्द्रा के भंग होने पर ग्रापको एक महान हार्दिक चोट नगी

ग्रौर प्रभु की मक्त वत्सलता का ग्रमुभव करके परम ग्राह्माद भी हुग्रा।

मन ही मन भगवान के लौकिक गुगा चिरत्रों का मनन होने लगा।

ग्राप श्री मठ में ही भोजन करके सा गये। प्रातः काल स्नान सन्व्यादि

कृत्य से निवृत्त होकर श्रीग्रनन्तान दाचार्य स्वामी जी की सिन्निधि में

श्राकर बैठे ही थे कि देखते क्या है कि वही सुरसुरी नामक मातृषितृ

हीना वेदीपुर ग्राम निवासिनी द्विज कुमारी भी वहां ग्राकर उपस्थित

हौती है ग्रौर प्रार्थना करती है कि मैं यितसार्वभौम श्री ग्राचार्य

चरगों से परमार्थ की भिक्षा मांगने ग्राई हूं। यह सुनकर उसको मठ में प्रवेश करने की आज्ञा मिल गई है। समय पर भगवत्प्रसाद मिल गया है। अपराह्म में जब गुफा का परदा हटा तब सब दर्शनाथियों के साथ वह कुमारी भी आगे आई और सब के दंडवत प्रणामादि कर चुकने पर उसने भी श्री चरगों का अपने प्रेमाश्व अों से मिचित करते हुए प्रणाम किया। श्री माचार्यपाद के द्वारा मार्शीर्वाद मिला "सौभाग्यवती भव" । कुमारी ने कहा प्रमो यह दासी तो कुमारी है ग्रौर परमार्थ मिक्षा के ग्रथं श्री चरगों में उपस्थित हुई है। श्रीमदाचार्य देव की ग्राज्ञा हुई कि सब होगा परन्तु पति के साथ। पहले तुमको अपने अभीष्टवर की प्राप्ति होगी और फिर पति के साथ ही परमार्थ भिक्षा मिलेगी । वह चुप हो रही। इतने ही में द्विजकुमार मायरा ने भी श्री चरगों को स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रगाम किया। कुमारी को देखकर चिकत हो गये ग्रौर मन ही मन कहने लगे 'देखो विधाता का क्या विधान है। इसने यहां तक भी पीछा नहीं छोड़ा है।" शंखनाद हुआ जिससे सब लोग समाधिस्थ से हो गये। उसी में करुणासिधु मक्त वत्सल श्री ग्राचार्यचरण ने उन दो में को पूर्व लीलाग्रों को दिखाकर दोनों का समाधान कर दिया ग्रौर पाणिग्रहण की भाजा प्रदान करदी । जब सब लोग सचेत हुए तब तक गुका का द्वार बंद हो चुका था। दर्शनार्थी सब ग्रपने ग्रपने स्थानों क चले गये थे।

थोडी देर पीछे फिर परदा हटा भ्रौर श्रीमदाचार्यपाद के चरणों में श्रीग्रनन्तानन्दाचार्य स्वामीजी इन दोनों कुमार कुमारी को लेकर उपस्थित हुए। श्रीमदाचार्य महाप्रभुने दोनों को पंच संस्कार पूर्वक श्री वैद्यावी दीक्षा प्रदान की, नाम करणा में कुमार भायण का नाम हवरसारानन्द हुन्ना जो भाषा में सुरसुरानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुन्ना श्रीर कुमारी का नाम सुरसुरी ही रहा। दोनों को पाणिग्रहण करके भजन करने की श्राज्ञा हुई न्नीर यह भी श्राज्ञा हुई कि श्री रामकृपा से इस पूर्व वासना का बड़ी सरलता से भोग करके कुछ ही दिनों में तुम यहाँ श्राकर हमारी सेवा में ही रहोगे। यह तुम्हारा परीक्षा कांल है सावधान रहना साथ ही घबराना नहीं, प्रभुशरणगत जीवों कों पतनोन्मुख कोई नहीं कर सकता है। दीक्षा के पश्चात् परदा ग्राग्या श्रीर ये दोनों श्री ग्रनन्तानन्दाचार्य जी के साथ ग्राग्ये।

श्री अनन्तानन्दाचर्य स्वामीजी ने श्रापको तीन दिन तक मंत्र मंत्रार्थ के रहस्य श्रीर श्रीवें दर्गावधर्म के इस धरातल में प्रचलित होने के इतिहास समकाये, भजन विधिका उपदेश किया। इस प्रकार से तीन दिन श्रीमठ में श्रीमदाचार्यचरण के दर्शन उपदेश एवं श्रीअनन्तानन्दा-चार्यजी के सत्संग का ग्रानन्द लेते रहे। तीसरे दिन ग्राचार्य चरण की श्राज्ञा हुई कि श्रव तुम श्रपने घर चले जाग्रो, वहां विधि पूर्वक विवाह करके फिर किसी जंगल में जाकर दोनों भनन करना। परीक्षा के समय घबराना नहीं सावधान श्रवश्य रहना। "गुरु ग्राज्ञा गरीयसी" के श्रनुसार ग्रापने ग्राज्ञा को श्रिरोधार्य की ग्रीर दोनों श्रपने अपने ग्राम श्राग्ये। श्रीसुरसुरानन्द जी (पूर्व के भायण कुमार) ने यहां श्राकर माता पिताग्रों को प्रणाम किया, सब समाचार कहा श्रीर वेदीपुर ग्राम की उक्त द्विजकुमारी का पाणिग्रहग्ग करने का विचार व्यक्त किया। जिसको सुनकर माता पिता परिवार श्रीर ग्रामवासियों को ग्रपार ग्रानन्द हुग्रा तथा कुछ ही दिन में शुभ लग्न देखकर विवाह संस्कार संपन्न हो गया।

विवाह होते ही श्राप माता पिताजी से बड़ी अनुनय विनय पूर्वक आज्ञा ले ग्राम वासियों को धैयं देकर पत्नी के सहित तपश्चर्या के हेतु बनको प्रस्थित होगये। श्रीआचार्यचरण की आज्ञा का सतत चिन्तवन करते हुए इन अलौकिक दम्पित ने परम सावधानी पूर्वक मजन करते रहने का संकल्प किया। काम देव ने पूर्व पराजय का स्मरणकर इस समय इनसे दुश्मनी निकाल ने का अनेक बार पूर्ण प्रयत्न किया परंतु श्री आचार्यानुग्रह से ये सदाही विजयी हुए।

मार्ग में एक ग्रलौकिक उद्यान ग्रौर ग्राश्रम मिला जिसमें भोग ग्रौर भजन की सभी सुविधायों थीं, ग्रापने कुछ दिन उसमें निवास किया ग्रौर भजन की सुविधाग्रों का उपभोग किया, भोग की सुविधाग्रों की ग्रोर देखा भी नहीं। महा भागवत चिरत में इस काम की करतूत एवं ग्राप के निर्विकार रहने का बड़े विस्तार से वर्णन है उसे विस्तार भय से यहां केवल संकेत मात्र करके छोड़ दिया जाता है। एक बार ग्राप वन में विचरते विचरते एक ग्राम के समीप पहुंच गये ग्रौर वहीं कुछ दिन रह गथे। इस ग्राम में कुछ मुसलमानों के घर थे उनमें से एक ग्रस्थाक नाम का व्यक्ति ग्राम के बाहर घूम रहा था कि उसकी हिण्ट श्री सुरसुरी देवीजी पर पड़ गई। वह मदान्ध काम मोहित हो ग्राकर ग्रापसे कहने लगा—बाबा यह बीबी तो हमको देदो, ग्राप तो फकीर हैं, फकीरों को बीबी रखना ठीक नहीं। ग्राप मुसकुराते रहे ग्रौर कोई जवाब नहीं दिया। वह तो व्याकुल था, रात में ग्राकर

उपद्रव मचाने की ठानी ग्रौर ग्राप जहां विश्राम कर रह थे वहां ग्राकर ऊल जलूल ग्रपणब्द बकने लगा। इतने ही में वहां एक सिंह ग्राया ग्रौर उसने उसको मार डाला।

इस लीला के पश्चात एक दिन श्री सुरीसुरी जी ने ग्राप से प्रार्थना की-नाथ! मेरे कारण ग्रापको बहुत कब्ट उठाने पड़ रहेहैं ग्रब इम दासी को परलोक गमन की ग्राज्ञा प्रदान की जाय तो ठीक हो। श्री ग्राचार्य चरण के ग्रानुग्रह से ग्रापको ग्रीर इस दासी को पूर्वापर सभी वृत्त विदित हो ही चुके हैं। ग्रब ग्राप भी निर्द्धन्द हो श्री मदाचार्य चरणों का सेवन की जिये ग्रीर यह दासी भी उन्ही के दिव्य मगल विग्रह के कैंक्यं में उपस्थित होगी। देखते ही देखते ग्राकाश से विमान ग्राया ग्रीर उसमें ग्रासीन हो सुरसुरी जी नित्य श्री साकेत धाम को पधार गई ग्रीर ग्राप काशी के लिए प्रस्थित हो गये।

मार्ग में एक वाम मार्गी वैष्णाववेश बना एक पात्र में कुछ बड़े लेकर उसमें ऊपर तुलसी दल रखकर ग्रापके सामने ग्राकर कहने लगा-भगवत्प्रसाद है, ग्राप भी ग्रहण करिये। प्रसाद फा नाम सुनकर ग्राप प्रेम विभोर हो गये ग्रौर एक कण्णका उसमें से लेकर पा गये ग्रौर चल दिये। ग्रापके पिछाड़ी ग्रापका एक शिष्यभी कुछ दूर पर था वह जब वहां पहुंचा तो उससे भी उस वामीने वही छलकिया ग्रौर प्रसाद कह कर पेट भरकर उसकी वे बड़े पवादिये। ग्रागे चलकर शिष्य अब ग्रापके पास पहुंचा तो ग्रापके पूछने पर शिष्य ने कहा हां उस सज्जन ने बड़े तो पेट भरकर पवाये थे। ग्रापने भी तो पाये थे? तब ग्रापने शिष्य को डांटा ग्रौर कहा-हमने प्रसाद नाम की ग्रवज्ञा न हो

इस लिये कराका मात्र पाया था ग्रौर तैने तो स्वादिष्ट सम्भकर पेट भर लिया है। संभव है वह तो छल से कुछ ग्रपितत्र वस्तु लाया था तुम वमन करो। शिष्प ने वमन की तो वही जो कुछ खाया था सो निकल पड़ा ग्रौर ग्रापने वमन की जिसमें पुष्प पराग एव हरी तुलसी निकली।

ग्रागे कुछ दिन के बाद मार्ग में ग्रापने सैंकड़ों ग्रादिमयों को विलाप करते देखा। ग्रापको देखकर वे लोग ग्रापके चरणों में ग्रा गिरे ग्रीर कहने लगे—हम लोग बरात लेकर ग्राये थे, रात में विवाह करके लौट रहे थे कि ग्रभी कुछ देर पहले यह वर मर गया इसी से हम सब महान दुखी हैं। ग्रापको दया ग्राई ग्रीर ग्रापने उन सबको भगवान के भजन करने का उपदेश देकर मृत दूल्हा के मुख में ग्रपने भगवान का चरणमृत डाला त्योंही वह जी उठा। सब लोग कृत कृल्प हो गये।

त्राप काशी श्री मठ में पहुंचकर श्रीग्राचार्य चरणों में गिरे। ग्राचार्य देव ने उठाकर कुशल पूछी तो ग्रापने प्रार्थना की प्रभो ! ग्रापके चरणों में ही कुशल का वास है । ग्राचार्य महा प्रभु ने कहा तुम में जो बीती वह हम सब जानते हैं। तुम परीक्षा में खरे उतरे हो, ग्रब कोई चिंता नहीं। परीक्षा समाप्त हो गई, ग्रब ग्रानन्द से भजन करो। ग्रापने उत्तर तो वही दिया जो पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में दिया था कि प्रभो यह सब तो ग्रापकी कृपा का ही फल है। परंतु उत्तर में वह गर्व तस्के श्रकुरित होने की भलक इस समय नहीं थी। ग्राचार्य देव परम प्रसन्न हुए, श्राणीविद दिया ग्रौर विरक्तदीक्षा प्रदान कर

श्री मुरसुरानन्दाचार्य नाम करण किया। ग्राप श्री ग्राचार्य चरण की सेवा में रत रहते हुए अवकाश के समय में अपने जेव्ठ गुरु भ्राता श्री अनन्तानन्दाचार्यजी से श्रीय्राचार्य देव द्वारा निर्मित प्रस्थान त्रय के म्रानन्द भाष्यों का म्रध्ययन करने लगे। एक दिन श्री मदाचार्य पाद को ग्रत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में देख श्रापने प्राथंना की, प्रभो! श्री मुख से संक्षेप में कुछ ऐसा उपदेश सुनने की की इच्छा हो रही है कि जिसमें भाष्य त्रय में विशात विषय भी संक्षेप में समभ में भाजाय भीर हम श्री चरगाश्रित श्रीवैष्ग्वों के नित्य नैमित्तिक कार्यों (काल क्षेप) का भी समावेश हो। ग्राचार्य चरण ने ग्राज्ञा दी तुम प्रश्न करो हम उन्ही का उत्तर देंगे, जिससे सव विषय तुन्हारे समभ में भी ठीक से आवेगा और भविष्य के श्री वैष्णवों का मार्ग दर्शन भी होगा। श्रीचरगों की स्राज्ञा से स्रापने दश प्रश्न किये स्रीर श्री श्राचार्य देव ने उन विषयों पर संक्षेप से प्रकाश डाला । उस उपदेश को श्री ग्रनन्तानन्दाचार्य स्वामी ने लिपिबद्ध कर लिया, वही निबन्ध श्रोवंष्णव-मताज्ब-भास्कर के नाम ने प्रसिद्ध है।

कुछ दिन के पश्चात् भार्चार्य चरण ने ग्राज्ञादी कि यह मारत का विष्लव काल है, इस समय समस्त देश में विधर्मी विदेशियों के द्वारा धर्म ग्लानि उपस्थित है, उसको दूर करना तुम सब का कर्तव्य है, ग्रतः तुम दक्षिण भारत की यात्रा करो। वहां त्रिचनापल्नी पर मुसलमानों का ग्रधिकार हो गया है, ग्रब वे श्री रंगम पर चढ़ाई करना चाहते है, ग्रतः तुम ग्राज ही योग बल से वहां उपस्थित होकर इक्ष्वाकुकुल-पूजित श्री रंग विग्रह की रक्षा करो। श्री ग्राचार्याज्ञा के

भनुसार भ्राप तुरन्त ही श्री रंगनाथ पहुचे तो ज्ञात हुम्रा कि श्रीविग्रह तिरुपति ले जाये गये हैं ग्राप, भी तुरंत तिरुपित पहुँच गये। वही श्री वेदान्ताचार्य जी मे समागम हुस्रा, उनने कहाँ स्वामिन् ! हम दाक्षरगत्यों ने शास्त्र से लडवाले जैन बोद्यों ग्रादि से तो धर्म की रक्षा की परन्तु जनबल शस्त्रबल भीर सिद्धिबल के स्रभाव में इन करू कर्मा अत्याचारियों से रक्षा नहीं बन पड़ रही है। आपने कहा वबड़ाइये नहीं! श्री राम कृपा से सब कुछ होगा, ग्रौर ग्रापके प्रभाव से उसी दिन वंहां के यवन शासक मलिककाफर को रात में सोते समय पैगम्बर मोहम्मद साहबके दर्शन हुए ग्रीर यह हिदायत मिली 'खू रेजियांबन्दकरो ग्रल्लाह एक है, सब जगह ग्रीर सब में रहता है। जो मुसलमान होकर किमी का दिल दुखाता है उसको ग्रल्लाह कभी माफ नहीं करता" इस स्वप्न का उसपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह नंगे पीरों स्रापके पास स्राया ग्रीर नम्रता पूर्वक स्वप्नका सब हाल कह कर कहने लगता अब ग्राप जो हुक्म देंगे उमकी तमील होगी। ग्रापने कहा तुमको मोहम्मद साहब ने सब कुछ कहनो दिया, मैं भी वही कहूंगा कि किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिये, मुल्क भ्रीर माल के लिये जुल्म करके अपने ही मजहब करो बदनाम नहीं करना चाहिये। खुदा एक है। सभी मजहब उसी के पास पहुंच ने के रास्ते ही तो है अतः दूसरे मजहब के पीर पैगम्बरों की उसी तरह से इज्जत करनी चाहिये जिस तरह से अपनी की। मलिककाफूर ने माफी मांगते हुए कहा "स्रब में राज खुदाई से वाफिक हो गया, ग्रब तक जो हो गया उसे माफ कर दीजिये. ग्रब से मेरे लिए मन्दिर भीर मस्जिद दोनों बराबर काबिले ताजीम होंगे।

ग्रापकी पाक हस्ती ने यह करिश्मे दिखलाये है, वरना मैं इस काबिल कहां था कि रसूले ग्रल्लाह को ख्वाब में देखता !" नवाब ने इसीके ग्रनुसार घर जाकर घोषणा कर दी ग्रीर दक्षिण मारत में ग्रमन चेन हो गया।

इस यात्रा में आपने अनेक मक्तों के कष्ट दूर किये, अनेकों को प्राण दान मिला, अनेक प्रेमी भक्तों को भगवद्शंन का आनन्द मिला, इस प्रकार भक्त समूह को लौकिक एवं पारमार्थिक आनन्द प्रदान करते हुए आप पैदल ही काशी पुरी को लौट आये। कुछ दिन श्रीमदाचार्य चरण में निवास हुप्रा किर श्रीमदाचार्य चरण की आज्ञा से पांचाल देश में श्री वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ पचारे और वहां से अपने अवतार कालिक समय की समाप्ति समीप जान इष्ट भूमि श्री अयोध्यापुरी पधार आये। श्री अवधपुरो में श्री सरयूपुलिन में बिहार करते हुए एक दिन आपको चारों चक्रवर्तिकुमारों के घोड़ों के उपर सामने से आते हुओं के दर्शन प्राप्त हुए और इसी सरयू पुलिन में आपने अपनी लोक यात्रा संवरण की। श्री सरयूजी में गोता लगाकर एक राजहंस आपके पास आया जिसकी पीठ पर सबार हो आप श्री साकेत धाम को पधार गये।



व्यवस्थापदः-श्रीवैष्णव-साहित्य-संस्थान, श्रीरामवल्तभाश्चरकाश्वम, आगरा रोह, अवपुर।

# % श्रीसीतारामौ विजयेतेतराम् % भगवते बोधायनाय श्रीपुरुषोत्तमाचार्याय नमः क भगवते बोधायनाय श्रीपुरुषोत्तमाचार्याय नमः क भगवन्दभाष्यकारजगद्गुरूश्रीमद्भगवद्रामानन्दाचार्याय नमः अ जगद्गुरुभगवत्पादश्रीसुरसुरानन्दाचार्याय नमः अ

श्रीरामानन्दपीठपरपर्याय श्रीसुरसुरानन्दद्वारपीठसंस्थापक जगद्गुरुश्रीसुरसुरानन्दाचार्यस्वामी प्रणीतः

## श्रीमेथिलीमहिमस्तवः

#### \* मङ्गलाचरणम् \*

त्रानन्दभाष्यकृद् रामानन्दं रामं च मैथिलोम् । नत्वा सुखाय कुर्वेऽह मैथिलोमहिमस्तवम् ।। सीताकान्तसमारब्धां श्रीबोधायनमध्यमाम् । रामानन्दार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ।।

महीमाता मातस्तव जनकराजः प्रिय पिता पितः पूर्गो रामो रघुकुलमिगः कारगपरः। मनुः साक्षात्ते अस्ति श्वशुरक दशस्यन्दनतनु — विभर्तारो विश्वं सुभरतयमा देवरवराः ॥१॥

## न्य।यव्याकरणतोर्थ पंडितराजेश्वर महान्तश्रीकिपलदेवाचार्यजीकृत श्रीभैथिलीमहिमप्रभा भाषाटीका

श्री मैथिलीपदाम्भोजं रामं ब्रह्म गुर्गाकरम् । वन्दे सूत्रकृतं व्यासं वृत्तिकृत्पुरुषोत्तमम् ॥ १॥ श्रानन्दभाष्यकर्तारं रामानन्दं यतीश्वरम् । नत्वा सुरसुरानन्दं कुर्वेऽहं महिमप्रभाम् ॥२॥

है माता! ग्रापकी माता पृथिवी है ग्रौर पिता श्रीविदेहराज जनकजी हैं, ग्रापके स्वामी रघुकुल शिरोमिए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उत्पत्ति स्थिति प्रलय के परात्पर कारए। श्रीरामजी हैं। श्रीमनु महाराज के साक्षात ग्रव-तार स्वयं श्री दशरथजी जिनका रथ दशों दिशाग्रों में ग्रवाधित गति से चलता था ग्रापके श्वशुर हैं ग्रौर विश्व का भरए। पोषए। करने वाले श्री भरत जी ज्येष्ठ देवर हैं।। १।।

हनूमाँस्ते दासः कुशलवसुसून भगवति विधिविष्णुः शम्भः सदियतमभीप्सन्ति भुकुटिम्। कवीन्द्रा ये केऽपि त्वदमलगुणान् संकवियतुम् न शेकुः सत्वस्थाः कथमहमग्णुः स्वल्पधिषणः॥२॥

हे भगवति! श्री हनुमानजी ग्रापके दास हैं, लव ग्रौर कुश ग्रापके सुपुत्र हैं, सपत्नीक ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रापकी कृपा हिष्ट चाहते रहते हैं। महासत्वशाली कविराज भी ग्रापके जिन निर्मल गुणों को नहीं गा सकते हैं उनको मैं स्वल्प बुद्धि वाला कैसे बखान कर सकता हूं।।२॥

तथापीत्थं सीते ! सरसरचनाभावरहितः पुनामि त्वां गायन् निरविधगुर्गे ! गौरविगरा।

निजात्मानं धृष्टो धरिएाशुभपुत्रि ! प्रचपलो न दम्यः शोभेतन्वधि जननि धाष्ट्यं प्रविद्धत् ॥३॥

हे निरविधक गुरा शालिनी भगवित सीते! सरस रचना भाव से रहित मैं गौरव वाराी से श्रापके गुरागान को गाकर ग्रपनी ग्रात्मा को पवित्र करता हूं। ग्रतः हे क्षमा पुत्रि सीते! मैं घृष्ट ग्रौर चपल हूं परन्तु माता के सन्मुख धृष्टता करने से बालक दमन करने योग्य नहीं ठहरता प्रत्युत शोभा देता है।। ३।।

तवैश्वर्यादीशो विधिरिप विधेयो जिनविधौ
रमाकान्त: कल्पः करकमलकौशल्यसहित:।
न कामः कान्तस्ते कमनकलकान्त्या विरहितो
जगद् भव्य भूतं भवति च समग्र त्वदलसे।।४।।

हे ग्रालस्यशीला माता! कल्प के ग्रादि में ग्रापके ऐश्वर्य से ही कर कमल की कुशलता युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु महेश जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय कमों में नियुक्त हैं। हे माता! तुम्हारी कान्ति से रहित कामदेव भी सुन्दर नहीं लगता है। हे माता! यह समग्र जगत ग्रापसे ही भव्य हुग्रा है ग्रीर होगा।। ४।।

महाब्धिगाम्भोर्यं नगपतिरसौ स्थैर्य्यमतुलं जगद्भानुर्भानुं विधुरिप महाह्नादकगुराम्। महाकाश नित्यं सुबृहदवकाशन्तु सुलभ लभन्तेऽमी त्वत्तो बलमिप मरुद्दे व बलवान्।।।।। हे माता! महोदिध गम्भीरता को, पर्वतराज ग्रतुल स्थैर्य को, सूर्य प्रकाश को, चन्द्रमा महा श्राह्वादक गुरा को, महाकाश नित्य सुलभ

बृहद ग्रवकाश को तथा बलवान मरुतदेव बल को ग्राप से ही प्राप्त करते हैं। । ।

समीहन्ते सन्तः सरसिजपदं श्रीशवसित, विगाढुं प्रागाढैरिभनवसुभावैरहरहः । समग्रैयोंगैश्च श्रुतिविविधशास्त्रैर्यदटनैः समीहेऽहं तत्ते निजिशिरसि वोढु शरणदम् ॥६॥

हे माता! सन्त लोग श्री ग्रौर श्री के स्वामी के वासस्थान स्वरूप महाऐश्वर्यशाली ग्रापके जिस चरण कमल में प्रतिदिन प्रगाढ़ नवीन सुन्दर मावों के, समग्र योगों के, वेद तथा विविध शास्त्रों के ग्रौर तीर्थ-यात्राग्रों के द्वारा निमग्न रहना चाहते हैं, ग्रशरण जनों को शरण देने वाले ग्रापके इन चरण कमलों को मैं निजिशिर से वहन करना चाहता हूं ॥६॥

कदा पायम्पायं त्वदमलयशः कर्गापुटकैः कदा घ्यायं घ्याय छिविनिधिवपुः शान्तमनसा । कदा गायं गायं श्रुतिशिरसि दीप्तां त्वदिभधाम्

विलज्जः सम्मानः पुलिकततनुः श्याममहरहः।।७।।

हे माता! कब कर्ण पुटों से तुम्हारे निर्माल यश को पी पी करके, कब शान्त मनसे छिव के निधि स्वरूप तुम्हारे श्रीग्रंग का ध्यान कर करके तथा कब श्रुति शिरोभाग ग्रर्थात वेदान्त में प्रकाशित तुम्हारे नाम को गा गा करके मैं प्रतिदिन लज्जा रहित हिषत ग्रौर पुलकित शरीर वाला होऊँगा ।। ७ ।।

कटाक्षाद् यस्यास्ते शतशतभवान्यो विधिसुताः समग्रा देव्यस्तास्त्रिभुवनविरूढाः सुमनसः। प्रजायन्ते पद्मा भवि जलिधपत्न्यो बहुविधाः कथंकार त्वाहं कथय ननु शक्ष्यामि गदितुम्।। प्रा

जिनके कृपा कटाक्ष से सैंकड़ों भवानी तथा सरस्वती ग्रीर त्रिभुवन में जितने सुन्दर मनवाली देवियां हैं वे स्व स्व पदारूढ होती हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष से इस पृथिवी पर निदयां बहुत तरह के कमलों को प्रकट करती हैं, ऐसी प्रभावशालिनी कीर्ति वाली ग्रापका वर्णन करने में मैं कैसे समर्थ हो सकूंगा। यह ग्रापही कहें।। 5।।

यतो जातो विश्वः पुनरिप च रक्षाऽस्य भवति लयोऽप्यन्ते यत्र त्रिभुवनपरं बीजमतुलम्। यदेयाहुः सांख्याः श्रुतिरथचरा योगकलनाः कग्णादन्यायस्थाः पुनरिप च जैमिन्यनिरताः।। ६।।

प्रगत्भाः पूर्णास्थाः परपदगता मोक्षपरकाः

प्रवक्तारः श्लाघ्याः शरगादशुभाः शान्तमुनयः।
प्रजादीन् ते ते यां निजनिजमतौ वाचिकुशलास्तदेवास्मत्सीता निमिसुकुलभूता धरिगजा ।।१०।।

जिससे यह विश्व उत्पन्न हुम्रा है, जिससे इसकी रक्षा होती है मौर ग्रन्त में जिसमें लीन होता है, जो त्रिलोकातीत तत्व एवं म्रतुल बीज है, जिसको सांख्य शास्त्री, वेदान्ती, योगी, नैयायिक, मीमांसक ग्रादि ग्रादि परम पद को प्राप्त हुए पूर्ण ग्रास्था एवं किव प्रतिभा सम्पन्न कुशल व्याख्याता शान्त मुनिगण ग्रपने ग्रपने मत के ग्रनुसार ग्रजा ग्रादि कह कर सम्बोधन करते हैं वे ही हमारी निमिकुल नन्दिनी भूमिजा श्री सीताजी हैं ।। ६-१० ।। जयन्तो वात्प्रत्यात्तव जनि ! जातश्च कुशली

मृतप्रायः पापी रघुकुलमगोमन्त्रिशरतः ।

कथाप्येषं तासां कुगापविनतानां हनुमतः

प्रयन्तं कि तर्हि प्रबलबहुपापांश्च दयसे ।।११॥

हे जनि ! रघुकुलमिंग भगवान श्रीराम के मन्त्रप्रयुक्त शर से मृत-प्राय हुआ पापी जयन्त तुम्हारी कृपा से ही कुशली हुआ और उन राक्ष-सियों और श्री हनुमानजी की कथा भी ऐसी ही है । इससे विदित होता है कि आप शरण आने पर प्रबल पापी पुरुषों के ऊपर भी दया करती

तवेच्छाशक्तयंते शतुधृतिहरीशप्रभृतयः
प्रवर्तन्ते देवा निजनिजकृतौ कर्मसिचवाः।
कथ तह्यव त्वां दशमुख इयेषाशु विषिने
विशून्ये नेतुहा! तदिष तव तिस्मन् बहुकृषा।।१२।।
हे माता! तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश
ग्रादि देव निज निज कर्म करने में प्रवृत होते हैं तब हे माता निर्जन
वन मे रावण ग्रापको शीघ्र हर लेजाने के लिये कसे साहस कर सकता
था ? रावण पर ग्रापकी यह महान कृषा ही हुई है।। १२।।

धनुर्भंक्ता रामः कथयित तु लोको बहुरिति विदन्त्येव के चिद गुरुजनकृपातः सुविरलाः । रहस्यानां गुह्यं यदमलसुकान्तिः सुरसिका त्वमेवासीभं कत्री ह्यशिव शिवचापस्य महतः ।।१३।। हे माता! बहुत लोग कहते हैं कि भगवान श्रीरामजी ही शिव चाप को भंग करने वाले हैं, किन्तु यह रहस्यों का भी रहस्य है, इसे गुरुजनों की कृपा से विरल रिसक लोग ही जानते हैं कि निर्मल कान्ति वाली आप ही महान और भयंकर चाप को तोड़ने वाली थी।। १३।।

अनीशः स्वल्पज्ञः सुरगुरुवचः पारचरिते! चरित्रं ते चचलमतिरहं पाप निचयः। विगाहे गाधर्वक्रमकतिपयालापरहितो

न वाञ्छेत्को मन्दः किववरपद गन्तुमिनशम् ॥१४॥

हे सुरगुरु वचनातीत चरित वाली भगवित जानकी जी! मैं ग्रसमर्थ ग्रत्पज्ञ चंचल मित वाला पापराशि तथा गान्धर्ग विद्या के थोड़े से ग्रालाप से भी रहित हूं तो भी ग्रापके ग्रित भव्य चरित का ग्रवगाहन करना चाहता हूं। सत्य है श्रेष्ठ किव के पद को प्राप्त करने की इच्छा कौन करता है।। १४।।

न यामो हास्यत्वं तवचरितसिन्धोः कग्गमिष स्पृशन्तः सन्तोऽपि प्रथमकिवकुष्गादिमुनयः। ग्रगच्छन्तः पारं निजनिजवचः पावनपरा जगुर्यत्किष्चित्ते त्वदमलचरित्राब्धितरगाः॥१४॥

हे माता ! ग्रापके चिरत समुद्र के एक बिन्दु का स्पर्श होने परभी मैं हास्यत्व को प्राप्त नहीं होऊँगा, क्योंकि निज वचन को पावन करते हुए प्राचीन किव श्री व्यासजी भी ग्रापके चिरत सिन्धु के पारको न पाकर तट पर विराजमान रह ग्रापके थोड़े से चिरत को ही गासके सतीत्वे का त्वाहक् यदिस मुनिपत्न्य प्यपिचता

यया ते लकास्थे हनुमित विनापोऽयमनलः।
प्रचण्डः श्रीताशोः सहश भवदत्रापि निपुण्म्

न जन्ये वीरांस्त्व लवकुशहतान्जीवयसि नु ॥१६॥

हे माता! सतीत्व में तुम्हारे समान दूसरी कोई नारी नहीं है। क्योंकि ग्राप मुनि पितनयों से भी सम्मानित हैं। तुम्हारे सतीत्व के प्रभाव से लंका में ग्राग्न लगाई तब श्री हनुमानजी को प्रचंड ग्राग्न चन्द्र किरण के समान लगी। लवकुश के द्वारा मारे जाने पर उन लंका विजयी मृत वीरों को ग्रापने ही ग्रपने सतीत्व के प्रभाव से जिला दिया था।। १६।।

यदेहा रन्तुन्ते रचयिस बहूं ल्लोकनिचयाननन्तेष्वण्डेषु श्रुतिमुख हरीशांश्च विपुलान्।
पुनः क्रीडां कृत्वा यमयिस निजात्मन्यहह ते
बतेद सर्व कि पृथुक इव मोहाय कुधियाम् ॥१७॥

हे माता! जब तुम्हारी इच्छा क्रीड़ा करने की होती है तब बहुत से लोकों के समूह की तथा ग्रनन्त ब्रह्मांडों में ग्रनन्त ब्रह्मा विष्णु महेशों की रचना करती हो ग्रौर जब तुम्हारी इच्छा क्रीडा समाप्त करने की होती है तब सबको ग्रपने ग्राप में संयमन कर लेती हो। ग्रथित लीन कर लेती हो। परन्तु ये सब ग्रज्ञानी बालक के सहश कुत्सित बुद्धि वाले पुरुषों में भ्रम का ही कारण होता है।। १७।।

द्यकल्पः कल्यागो कुटिल कलिसम्पृक्त विमनाः द्यतो न रोचन्ते यमनियमयागादि विधयः। तपस्तोर्थ त्यागः सुजनशुभसङ्गः कथमपि पर मातस्तेऽङ्के शयितुमभिवाञ्छामि निभृतम्।।१८।।

हे माता ! किल की कुटिलता से युक्त खिन्न मन वाला मैं ग्रपना कल्याण साधने में ग्रसमर्थ हूं। मुक्ते संयम, नियम, यज्ञादि विधि, तपस्या, त्याग, तीर्थ, सज्जनों की सत्संगति ग्रादि किसी भी प्रकार से ग्रच्छे नहीं लगते हैं तोभी तुम्हारी गोद में सोने के लिए मैं सतत इच्छा करता हूँ।। १८।।

ग्रस्यासन्तानः सततशठधीः कुण्ठितगतिः

कदर्यः कामात्मा कलुषितकथागारचपलः। कदन्नाशो वासो कुणपवसतीनामनुपलं

तथापोच्छामित्वां खर इव पुरोडाशमिशतुम् ।।१६।।
हे माता ! यद्यपि मैं इर्ष्या का पुत्र हमेशा हठ स्वभाव, ग्रवरुद्ध
गित, कायर, कामी, दूषित बातों का भंडार, चंचल, कुत्सित ग्रन्न
खाने वाला तथा राक्षसों के ग्राम में रहने वाला हूँ, तथापि जैसे गधा
यज्ञीय भाग को खाने की इच्छा करे वैसे ही मैं भी ग्रापकी प्राप्ति की
इच्छा करता हूँ ।। १६॥

वदान्यः सम्मान्यस्तव हि जनकत्वेन जनकः शतानन्दो लेभे गुरुरिप शतानन्दिवभवम्। पदाक्षः प्रत्यक्षीकृतिमदमशेषं सपितकम् किमन्यत्संसर्गादिखलपित रामोऽपि शुशुभे।।२०।।

हे माता ! तुम्हारे पिता होने के कारण ही महाराजा जनक को सम्मान मिला, शतानन्दजी ने तुम्हारे गुरु होने से ही शतगुणित

स्नानन्द एवं वैभव को प्राप्त किया। स्रनुमान प्रमाण से ईश्वर को जानने वाले स्रक्षपाद श्रीगौतम ऋषि ने परमेश्वर तुम्हारे पतिदेव के साथ ही इस समस्त जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा तो क्या स्रखिल ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्रीराम भी तुम्हारे संसर्ग से ही स्रिक सुशोभित हुए।।२०।।

पदद्वन्द्वाम्भोज प्रखरनरवरज्योतिरचना दनन्ताण्डेष्वेते दिवसमगायो भान्ति बहुलम । मुखज्योत्स्नाज्जाता ग्रति मधुर शीतांशव इमे तथा भान्ति स्वे स्वे नहि किमिप चित्रं जनि तत्।।२१॥

हे माता ! तुम्हारे दोनों चरण कमलों के नखों की प्रचण्ड ज्योति को प्राप्त कर ग्रनन्त ब्रह्माण्ड के ये ग्रनन्त सूर्य ग्रत्यन्त प्रकाश-मान हो रहे हैं ग्रौर मुख की चिन्द्रका से ये ग्रिति मधुर ग्रनन्त चन्द्र उत्पन्न हुए ग्रपने ग्रपने ब्रह्माण्डों में भासमान हो रहे हैं। हे जननी! इसमें कोई भी ग्राश्चर्य नहीं है। २१।।

महिम्नः शेकु: के तब ज़र्नान गन्तुं समविध हचसक्ता वाल्मीक्यादय इह तु तत्रापि विधयः। महाब्धौ यादांसि ध्वनिगुएगकखे रेएाव इव निमण्योन्मज्जन्ति त्विय मुहुरमी वान्ति पवनात्॥२२॥

हे माता ! तुम्हारी महिमा की श्रविध तक जाने में कौन समर्थ हुग्रा है । वाल्मीिक व्यासादि भी श्रममर्थ रहे हैं । वे भी समुद्र में जल जन्तुश्रों के समान इबते उतराते हैं तथा ध्विन गुराक श्राकाश में पवन से उडाये धूलि कराों के समान उडते हैं ।। २२ ।। न माता तातो मे नहि परिजनो बन्धुरिप मे न मित्रं पूर्णार्थं दियतदियताप्यस्ति नहि मे। कृत: पुत्रः पुत्री नहि च भिगिन प्रेमबहुला विना त्यां मे मातस्त्वमिप सकलं किन्तु सुखदे॥२३॥

हे माता ! इस संसार में ग्रापके सिवा न मेरी कोई माँ है न पिता, न परिवार, न भाई ग्रौर न पूर्ण ग्रर्थ को प्रदान करने वाले मित्र हैं। न ग्रत्यन्त प्रिय से भी प्रिय स्त्री ही है तो पुत्र ग्रौर पुत्री क्या होंगे। न ग्रत्यन्त प्रेम करने वाली बहन ही है। हे सुख देने वाली माँ! हमारे तो सब कुछ तुम ही हो।। २३॥

कलाहीन: काव्ये प्रचलित मितर्मे निह तथा न वेदान्ते स्नातः सततिविषयाश्चिष्ट कुमितः। न योगे भोगे वा क्विचदिप च शक्तो हढतर निमग्नो दु:खाब्धौ कथय किमु कुर्यां कलुषित:॥२४॥

हे माता ! मैं कलाहीन हूं, मेरी बुद्धि काव्य रचना में काम नहीं करती, हमेशा विषयासक्त तथा कुत्सित होने से वेदान्त में निष्णात भी नहीं हूँ । ग्रल्प बल होने से न योग ही कर सकता हूँ, न भोग ही कर सकता हूँ । ग्रतः हे माँ ! ग्रब ग्रापही कहो, दुःख समुद्र में डूबा हुग्रा पापी मैं क्या करूं ? ॥ २४ ॥

न विद्याव्यासङ्गी निह मधुरसङ्गीतकुशलो न मन्त्रे तन्त्रे मे क्विचिद्धि रुचिर्याति निप्णाम् । न चास्था कुत्रापि प्रणातसुखदे ! मेऽस्ति विपुला कया रीत्या नेया जननि दिवसा दुःखबहुलाः ॥२५॥ है माता ! मैं न तो विद्या व्यसनी हूं न मधुर संगीत में ही कुशल हूं। मन्त्र तथा तन्त्र विद्या में भी मेरी रुचि नहीं होती है। हे प्रणत जनों को सुख देने वाली माँ ! मुभे किसी में पूर्ण ग्रास्था भी नहीं है। है माता! ये महान दु:ख वाले दिन मैं किस प्रकार बिताऊँ ॥२५॥

विरामस्त्वाशानां क्वचिदिप भवेन्मे जनिन किम्
दुराशा बाधन्ते लवसुखकृते मां बहुतरम् ।
मृगाः पाथो भ्रान्त्या जहित निजजीवं मरुभुवि
मना राज्ये प्राज्येऽहमिष मरणं यामि च तथा । २६ ।

हे माता ! मेरी ग्राशाओं का कभी ग्रन्त होगा कि नहीं? थोडे सुख के लिए मुक्ते दुराशा बहुत बाधा देती है। जैसे मह भूमि में जल की भ्रान्ति से मृग ग्रपने प्राणों का त्याग करदेता है वैसे मैं भी ग्रपने भ्रत्यधिक मनोराज्य से मरण को प्राप्त होऊँगा।। २६।।

न किन्दित्वानं पथि विचलितः पान्थ इव हा महारण्ये घोरे भयदबहुजीवाकुलतमे । निशायां तत्रापि क्षायतिवधुकायां पुनरपि बिना त्वां दिङ्मूढ़ो जगति किलपश्यामि शरएाम्।।२७।।

हे माता ! इस संसार रूपी महा भय दायक हिंसक प्राणी युक्त महान जंगल में पथ भूले हुए पथिक की तरह मैं पथ भूल गया हूँ। उसमें भी चन्द्र रहित रात्रि में दिशा ज्ञान रहित मैं इस संसार सुम्हारे सिवा ग्रन्य किसी को भी शरण लेने योग्य नहीं देखता हूँ।।२७।।

कदाऽहं सीतेति त्वदमलशुभ नाम निगदन् परप्रेम्णा सान्द्रं पुलकिततनुः सन्तत सुखम् । विलज्जः सम्मग्नों नयनजजलेनाज्चितमुखो

पुनामि स्वातमानं रसदरलना ग्राह्यमभवम् ।।२८।।
हे माता ! मैं कब तुम्हारे निर्मल मंगलमय श्री सीता नाम को
प्रेम पूर्वक निरन्तर जपते हुए रोमान्चित शरीर, लज्जा से रहित, सतत
सुख मग्न होता हुग्रा नेत्रों में ग्रानन्दाश्रु से युक्त मुख वाला होकर
भय रहित ग्रपनी ग्रात्म को पवित्र करूँगा ।। २८ ।।

परब्रह्मस्नातः परसुखरतो मैथिलनृपः

सुतासौख्य लब्धुं छिविनिधिमहासारमिथताम्। उपासाञ्चके त्वां जलिधतनयां नो विधुसुता

मपः कौपीःकोऽपि प्रपिबति हि गाङ्गीः परिहरन्॥२६॥

हे माता ! जो मिथिला के राजा जनक ब्रह्मानन्द में स्नात तथा परम मुख में लीन रहते थे, उन्होंने पुत्री के मुख को प्राप्त करने के लिए मुन्दरता के सागर को मथ कर के महासार रूप तुम को प्राप्त किया। उपासना के समय उन्होंने लक्ष्मीजी तथा सरस्वतीजी को स्वीकार नहीं किया, क्यों कि गंगा जल को छोडकर कौन कूप का जन पीवे।। २६।।

ग्रहं मन्ये विद्युत्तव पुरापीताङ्गजकला।
तथा मेघः श्यामो विकच क चकुष्णात्विविभवः।
तथैवं यस्यास्त्वद् ह्यजिन सकलो भूतिनबहः
किमास्ते यस्य त्वं जनिन जनियत्री न भविसा। ३०॥

हे माता ! मैं मानता हूँ कि विद्युत तुम्हारे ही पीत ग्रंग से उत्पन्न कला है ग्रीर श्याम मेच तुम्हारे केशों की श्यामता का वैभव है । हे

माता ! श्रापसे ही यह सकल भूत समुदाय उत्पन्न हुग्रा है। हे माता।
ऐसा कौन है जिसकी उत्पादिका (जननी) ग्राप न हों।। ३०॥
समर्थी रामोऽपि श्रुतमिथिलरङ्गांगरागतो
बभज्जायासेन त्रिपुरतृरावहेरजगवम्।
न यत्तोले शेकुः शतियुतभूपाः कथमपि
तदेवोज्जहे त्वं कमलिमव हस्ती त्वपिचतौ।।३१॥

हे माता ! समर्थ श्रीरामजी भी धनुष यज्ञ सुनकर मिथिला की रङ्गभूमि में ग्राये ग्रौर परिश्रम से त्रिपुर को नाश करने वाले भगवान शंकर के धनुष को तोडा। जिस धनुष को सहस्रों राजा एक साथ मिलकर भी किसि प्रकार उठा नहीं सके, उस धनुष को तुमने उसी प्रकार उठा लिया था जैसे हाथी कमल के फूल को ।। ३१।।

त्वयेवाजौ राजा रणिनिपुणभूपान् पुरगतान् विजिग्ये त्वत्कामान् सततमभियुध्यन् बहुसमाः । विदेहस्तातस्ते तदिप न किलाश्चर्यमतुलम् हचनन्ता सर्वार्था त्वमिस नृष् शक्तिर्बहुमुखी ।।३२॥

हे माता ! तुम्हारे पिता श्री विदेहजी ने बहुत वर्षों तक निरन्तर युद्ध करते हुए तुम्हारी कामना से जनकपुर श्राऐ हुए रण निपुण भूपों को युद्ध में तुम्हारे द्वारा ही जीता है । वह भी कोई श्राश्चर्य नहीं है, क्यों कि ग्रनन्त तथा सर्वार्थ रूप तुम ही मनुष्यों में बहुमुखी शक्ति रूपा हो ॥ ३२ ॥

न दोग्ध्रीकामानां तव जनुषि सा पायितवती पयो दिव्यं पातु यत इवमृषेर्धेनुरभवत् ।

### प्रमाणन्त्वद्यापि त्वदमलपितुर्दिव्यनगरे पुरा दुग्धं पश्चानमतिरितिशुभख्यातिकनदी ॥३३॥

हे मा! तुम्हारे जन्म समय में कामधेनु ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, स्योंकि वह तुम्हें दिव्य दूध पिलाने के लिये ऋषि की गाय बनी थी। जिसकी प्रमाणभूता तुम्हारे पिता के नगर में ग्राज भी दूधमती नदी बह रही है।। ३३।।

प्रकल्पः कल्पानो कह इभगते ! कञ्जकरयोः
पुरो वाञ्छ।दाने व्रजित मुनिधेनुर्न समताम्।
यतो नो द्वावेतावमृतपदमोक्षं वितरतः
प्रिया भक्तास्तेऽतो त्वहत इह वाञ्छन्ति निह तौ।।३४।।

हे गजगामिनी माता! अभीष्ट दान देने में कल्पवृक्ष तथा मुनिधेनु (निन्दिनी आदि) तुम्हारे कर कमलों के समान नहीं हो सकते, क्यों कि ये अमरत्व (मोक्ष पद) को नहीं दे सकते। इसलिए भक्त जन तुमको छोडकर उनको नहीं चाहते हैं।। ३४।।

स्पृशामो नो द्रव्यं निह च निवसामः स्थिरतया धनाड्याद् वाञ्छामः किमिप निह मार्तानजकृते । ग्रटामः पादाभ्यां विषमगहने वाहनमृते तथाप्यस्मान् कामस्त्यजित न पलं हन्त कुटिलः ।।३४।।

हे माता ! मैं द्रव्य को नहीं छूता न स्थिर होकर एक जगह निवास ही करता हूँ। ग्रपने लिए किसी धनवान से किसी वस्तु की याचना मी नहीं करता। वाहन के बिना ही भयङ्कर घोर वन में पैदल भटकता हूँ। तो भी है माता ! यह कुटिल काम पल भर के लिए भी मुक्तको नहीं छोडता, यह महान दु:ख है।। ३४॥

क्षमात्वं त्वतः क्ष्मा जलमिप जलत्व हुतवहः
प्रदीप्तिं सारत्व मरुदपि महत्वश्च गगनम् ।
सुरत्व वै देवो नर इह तु लेभे हि नरतां
न किश्चिद् यन्मातस्त्विदि किल तत्तां न लभते ।।३६॥
हे माता! पृथ्वी पृथ्वीत्व को, जल जलत्व को, ग्रग्नि प्रकाश को
वायु सरएा को, ग्राकाश महत्व को, देव देवत्व को तथा मनुष्य मनुष्यत्व
को तुमसे ही पाते हैं । जगत में ऐसा कोई नहीं जिसने ग्रपना तत्व ग्रापसे
न पाया हो ।। ३६-॥

कदाचित् पासि त्वं शचिपतिमुखान् देवनिचयान् कदाचित् विश्वस्मिन् दिति खलसुतान् दण्डयसि च व्यवस्थां चैताहक् तव तु सकला शोभनतरा न माता पुत्रागां क्वचिदपि च दुःखाय भवति ॥३७॥

हे माता ! कभी तुम इन्द्र ग्रादि देवताग्रों की रक्षा करती हो तो कभी दिति के दुष्ट पुत्र दैत्यों को दण्ड देती हो। तुम्हारी यह सब व्यवस्था सब प्रकार से शोभनीय है। क्योंकि माता कभी भी पुत्र के दुःख के लिये नहीं होती (भाव यह है कि पाप कर्म करने वाले को दंड दिये जाने से ही वह पाप से मुक्त होता है तथा ग्रागे भी पाप से बचता है। इससे) पापी दैत्यों को जो दंड की व्यवस्था हैं वह भी शोभनीय ही है।। ३७।।

भुजस्थौ केयूरौ रविकरिनभौ कान्तिन्लिये श्रुतिस्थौ ताटङ्कौ भुवनकमनीयौ सुकलितौ। ललाटे कस्तूरीतिलकममलं केशरयुतं मनोज्ञे ! मौलौ ते द्युतिमहितचूडामिएरलम्।। ३८॥

है कान्ति निलया मातेः! तुम्हारी भुजाग्रों में सूर्य की किरणों के समान भुजबन्द हैं तथा कर्ण में स्थित जो कर्ण फूल हैं वे जगत में सबसे मुन्दर माने गये हैं। हे सुन्दरी! ग्रापके ललाट पर केसर से युक्त निर्मल कस्तूरी का तिलक है एवं मस्तक में महान कान्ति से देदीप्यमान चूडा-मिण शोभित है।। ३८।।

पदे वक्षो हस्तौ मुखमपि च चित्राविलमयान्यभून्यङ्गानि क्ष्माक्षमशुभसुते शान्तिनिलये।
भवन्त्यस्थाः कत्र्यों जलिधिविधिहेमाद्रितनया

ग्रतिश्चित्रावल्याः सुरिभिरिव भातीह कनके ।।३६।।
हे परम समर्थ मंगलमयी शान्ति मंडार भूमितनये ! ग्रापके चरगा
वक्षःस्थल हाथ तथा मुखकमल ग्रादि ग्रंग (मृगमद चन्दन केशर
यावक ग्रादि से चित्रित) चित्रावली मय है। इस चित्रावली की रचना
करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती तथा पावंती हैं। यह चित्रावली ग्रापके
ग्रंगरूपी स्वर्गा में सुगन्ध के सदृश शोभापाती है।। ३६।।

भजन्तः शर्वादीन् जनिन! जनवृन्दा निशिदिनम्
लभन्ते नो तेभ्यो निजमभिमतंदेवि नितराम्!
परं प्राप्ता त्वत्तो पदमुषु सुशक्तिर्बहुमता।
ह्यशक्तः कःकुर्यात् किमपि करगाीयं कथय मे ।।४०॥
हे माता ! बहुत लोग शिवादिकों का भजन करते हैं, किन्तु उनसे
श्रमीप्ट नहीं पाते, क्यों कि वे सब भी शक्ति तो श्रापसे ही पाते हैं।

ग्रापके शक्ति दान के बिना तो वे लोग ग्रशक्त ही हैं। कहो माँ! ग्रशक्त क्या कर सकते हैं।। ४०।।

त्वया रामं ब्रह्मा विरहितमलं देवि सुयुगे।

पुरोपासाञ्चके प्रभूरिपकृशो राघवमिणः।

समायातो दातुं वरमिभमतं तत्र जनिः!

न तिच्चत्रं पुष्टिस्त्वमिस किल तता नवतनौ।।४१॥

हे देवि ! पहले सत्युग में ब्रह्माजी ने ग्राप से रहित (इकेले) श्री-रामजी की उपासना की थी। तब सर्वेश्वर होते हुये भी श्रीरामजी कृषता (शक्तिहीनता) को प्राप्त होकर वरदान देने ग्राये थे। इसमें ग्राश्चर्य ही क्या है क्यों कि ग्राप ही तो श्रीरामजी की पुष्टि (शक्ति) हैं।। ४१।।

न मातुर्वात्सल्यात्परिमह तु तातस्य भवित यतो शास्त्रे वेदे प्रथमपदमभ्येति जननी । जनन्याः सादृश्यं भजित खलु लोके क इतरो जनन्यो जानित प्रसवजनितदुःखनिवहम् ।।४२।।

हे माता ! माता के समान वत्सलता पिता की भी नहीं होती, ग्रतः वेद शास्त्र में भी माता का प्रथम स्थान है। माता की समानता इस लोक में दूसरा कौन प्राप्त कर सकता है? क्यों कि प्रसव जनित दुःख समूह को माता ही ग्रनुभव करती है।। ४२।।

प्रजादक्षाद्वक्षात् पितुरिष न सत्कारमगम—
नमहायागे चार्षे सकलजननी सा शिवसती ।
परं लेभे मातुर्विदितमिति लोकेषु निपुराम्
पिताप्यल्पत्वं यात्यहह जननीतः क इतरः ॥४३॥

हे माता ! दक्ष प्रजापित के ग्रार्ध महायज्ञ में जगज्जननी सती जी गयी, तब केवल माता ने ही सत्कार किया। पिता दक्ष ने तो पूछा तक नहीं, ग्रतएव सती ने ग्रपने योग बल से ग्रग्नि प्रकट कर प्राणों का त्याग किया। यह बात सब लोग पूर्णतया जानते हैं। ग्रतः माता की ग्रपेक्षा पिता में भी जब ग्रल्पत्व देखा जाता है तब माँ के समान दूसरा कौन हो सकता है।। ४३।।

परात्मारामोऽपि श्रुतिवनयशीलोऽपि विरहाद्
विसस्मारात्मान निजमिप विपृच्छन् सहचरम्।
ग्रह कस्त्वं चासीह कथय किमर्थं वनिमता
इतीत्थ चित्र नो यदिस परमाह्लादनकरो ।।४४।।
हे माँ ! प्रख्यात विनयशील परमात्मा श्रीरचुनाथ जी भी श्रापके
विरह में श्रपने ग्राप को भूल गये थे। सहचर श्री लक्ष्मण जी से पूछते
थे कि मैं कौन हूँ ? तुम कौन हो ? ग्रीर किस कारण से हम बन में
हैं ? यह भी ग्राश्चर्य की बात नहीं, क्यों कि ग्राप उनकी परमाह्लादिनी
शक्ति हैं।। ४४।।

त्वयेद सत्तावज्जगिदिति वदन्ति श्रुतिगिगा—
स्तथापि त्वां रामो विमृगियतुकामो बहुतिथम्।
ग्रिशान्तः संश्रान्तो दिशि विदिशि तान्तो विरिहतो
न चार्वाचीनं तन्नु वपुरितमोदाय भवित ॥४४॥
वेद कहते हैं कि यह संसार ग्राप से ही सत्तावान है (ग्रर्थात् ग्राप चराचर समस्त जगत् में ग्रविक्छिन्नतया व्याप्त हैं) तो भी बहुत ग्रशान्ति ग्रीर शान्तिपूर्वक चिरकाल तक विरह व्याकुल दिशा विदिशाग्रों

में भटकते श्रीरामजी ग्रापको खोजते रहे। इसमें भी कोई ग्राश्चर्य नहीं क्यों कि ग्रापके श्रीग्रंग का प्रेम श्रीरामजी को ग्रनन्त काल से ग्रानन्द प्रद हुग्रा है।। ४५।।

पिकानां माधुर्यं त्वमसिकमलानां च मृदुता

महाध्राणां धंर्यं लिलतललनानां च सुषमा।

पयोधेर्गाम्भोर्यं त्वमसि गहनानां गहनता

त्वमेका सर्वत्रं श्रितबहुगुणा भालिजगित ॥४६॥

हे माता ! कोकिला की मधुरता, कमलों की मृदुलता, पर्वतों का धर्य, सुन्दर ललनाश्रों की शोभा, समुद्र की गम्भीरता तथा गहन वनों की गहनता श्राप ही हो। श्रेष्ठ गुरगों की ग्राश्रय ग्राप ही सर्वत्र प्रकाशित हो रही हो। ४६॥

वनानां कुंजानां सुरमुनिवराणां वनभुवां गजानां कान्तानां स्थलजलचराणांच वचसाम्। गिरीणां पुष्पाणां नरपशुशिश्चनां च महता

परा श्री सर्वेषां स्थिरचरजनानां त्वमिस सा ॥४७॥ हे माता ! वनों की, कुञ्जों की, देवताग्रों की, मुनिवरों की, जलचर थलचर प्रािग्यों की, पिक्षयों की, पर्वतों की, मनुष्यों एवं पशुग्रों के, बच्चों की ग्रर्थात समस्त चर ग्रीर ग्रचर संसार की परात्पर श्री (ऐक्वर्य एवं शोभा) ग्राप ही हो ॥ ४७॥

त्वया सार्धं रामो विपिनमपि मेने बहुसुखम् परं त्वद्विश्लेषादनुजकपिभल्लूकसहितः । म्रभाङ्क्षीद् दुःखाब्धौ क्वचिदपि न विभान्तिमगम च्छरोरं नो भाति ह्यसुविरहितं भूषण्युतम् ॥४८॥

हे माता ! तुम्हारे साथ में रहकर भगवान श्री राम ने वन में भी अत्यन्त सुख माना और तुमसे विरहित होने पर भ्राताओं तथा वानर भालुओं आदि समस्त परिवार के रहते हुए भी दुःख रूपी समुद्र में हूबे रहे, कभी शान्ति नहीं प्राप्त की । ठीक ही है प्राग्त के बिना आभूषणों से सुसज्जित रहने पर भी शरीर शोभा को प्राप्त नहीं होता ।। ४८ ।।

त्त्रयोतायां मातमुं निविषिनवाल्मिकशरणम् विरामं भोगानां भरत इव लेभे रघुपतिः । श्रयोध्यायां साक्षाद्धनदिवभवायामपि वसन् ऋते भोगप्रस्वाः क इह किलभोगं हि लभते ॥४६॥

है माता ! श्रापके श्री वाल्मीिक ग्राश्रम में प्राप्त होने पर कुबेर के समान वैभव वाली श्री ग्रयोध्यापुरी में रहते हुये भी श्रीरामजी को श्रीराम वन गमन के समय के) श्री भरतजी के समान ही समस्त भोगों से विराम प्राप्त हो गया। भोगों की जननी ग्रापके बिना भोग कैसे भोग सकते थे।। ४६।।

भयात्त सूर्योऽयं तपित पवनो वाति जलिधः स्वकीयां मर्थ्यादां त्यजित न दहत्यिग्नरिखलम्। करोतीन्द्रो वर्षा भयमपि च विभेत्यत्र विपुलम् भवत्या निर्देशाद् भवित सकलं कौशलयुतम्।।४०।। हे माता ! तुम्हारे भय से ही सूर्य तपता है, पवन बहता है समुद्र श्रपनी मर्यादा को नहीं छोडता, श्रग्नि सब कुछ को जलाते हैं, इन्द्र वर्षा करते हैं, भय भी तुमसे भयभीत रहता है। हे माँ ! श्रापके श्रादेश से ही सम्पूर्ण कार्य कुशलतापूर्वक चलते हैं।। ५०।।

त्वया पुत्र्या पृथ्वी बहुगुगगिरिम्गा वसुमती-पदं प्राप्ता मातः क्वचिदिप भवाहरू नीह वसु। वसूनां सर्वेषां त्वमिस जगदेक परवसु यदीच्छन्ति ब्रह्मा हरिरिप शिवः शान्तमुनयः ॥४१॥

हे माता ! ग्रापके पुत्री बन जाने से ही पृथिवी यथार्थ में गुण गणों की गरिमावाली ग्रौर वसु (धन रत्न) मती की पदवी को प्राप्त हुई है। ग्राप समस्त वसु (धन रत्न प्रकाश ज्योत्स्ना) में सर्वश्रेष्ठ हैं। ग्रन्य कोई भी वसु ग्रापके समान नहीं हो सकते। ग्राप की प्राप्ति (कृपा) की ब्रह्मा, विष्णु, महेश ग्रौर प्रशान्त मुनि समूह सभी इच्छा करते हैं।। ५१।।

रुषाहन् साहाय्यात्सगण्मिधसख्य दशमुख कपोनामृक्षाग्गां जलिधकुग्गपानां रघुपतिः। सुशक्ताप्येकायं नहि हतवती तत्र भवतो विकारो धीराग्गां स्पृशित पदमप्यलपिमह नो।।४२॥

हे माता ! जिस रावण को श्रीरबुनाथजी ने बानर भालुग्रों, समुद्र एवं राक्षसों की सहायता से मारा है, उसको ग्राप ग्रकेली ही मारने में समर्थ होती हुई भी नहीं मारा, क्योंकि धैर्यवानों को विकार (क्रोध) थोडा मी स्पर्श नहीं करता है।। ५२।। यदा रामस्तीर्थं जनकनगरं कौशिकयुतः पदातिवंश्यात्मा नियतकरणः प्राप समुदम् । तदा लेभे त्वाहक् फलमभिष्ठच कान्तसुखदम् न तीर्थं कि दत्ते विधिविहितयात्राय हि फलम।।४३॥

हे माँ ! श्री विश्वामित्र जी के साथ में मन तथा इन्द्रियों को वश कर के ग्रानन्द पूर्वक भगवान श्रीरामजी ने पैदल ही पवित्र श्री जनकपुरी की यात्रा की तब परम सुन्दर इच्छित ग्रीर सुखदायक ग्राप जैसे फल को प्राप्त किया । विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा करने वालों को तीर्थ कौनसा फल नहीं देते ? ।। ५३ ।।

मुनीन्द्राश्चात्तस्थुर्मु निजनसभामागतवती
वयोवृद्धा यस्मिन् नृपतिशुभहेतोः स च शुकः।
तवैवास्ते शिष्यः परतमसुनिष्णातसुखदः
पुराणं मूर्द्धन्ये ह्यपरभवनामापि न जगौ।।५४।।

हे मातः ! राजा (परीक्षित) के कल्याणार्थ होने वाली मुनिजनों की समा में जिन के स्राते ही वृद्ध वृद्ध महर्षि भी सम्मानार्थ खडे हो गये थे, पुराण श्रेष्ठ श्री मद्भागवत् में जिनका पुर्नजन्म न होना (परम पद को प्राप्त हो जाना) विणित है, वे परात्पर तत्व (भगवान श्रीरामजी) में निष्णात, एवं नित्य सुख (मोक्ष) के देने वाले श्री शुक मुनि स्राप की ही शिष्य परम्परा में हैं।। ५४।।

श्रनित्यं दुःखाढ्यं जगदिति तु मत्वा सुरसिका भजन्ते त्वामेव स्वजनपरिवारान् धनमपि। विहाय प्रेयान् तान् जिनभृतिकरान् दुःखनिवहान् मरालो संमिश्चे पिबति हि तु तत्केवलपयः ।। ४४।।

हे माता ! जगत को ग्रनित्य तथा दुःख रूप मानकर प्रिय स्वजन, परिवार ग्रीर धन को त्याग कर परमोत्कृष्ट रस के ज्ञाता जन ग्रापको ही भजते हैं। सत्य है जल मिश्रित दूध में से हंस केवल दूध को ही पीते हैं।। ४४।।

रसज्ञः पादानां तवरसिनधीनां जनिन को भजेदन्यं देवं जलिनिधिनिमग्नं नदिमव । अतोह त्वामेव प्रतिजिनितु याचे प्रविलपन् न कञ्जानां घाता मधुविरहितं जीघृति दलम ।। ४६॥

हे जननी! रस को जानने वाला कौन ऐसा होगा जो समुद्र के समान रस के भंडार तुम्हारे चरणों को छोडकर एक छोटे नद के तुल्य अन्य देव का भजन करेगा? अतः मैं रोता हुआ तुमसे ही याचना करता हूँ। कमल की सुगन्ध को सूंधने वाला (भ्रमर) मधु रहित दल (पत्ते) को नहीं सूंध सकता है।। ४६।।

ग्रजा जातासि त्व जनि जनहेतोरिधभुवम् दशास्यस्य भ्राता स जनमभजत् पूवजनुषि। ग्रगच्छोलकां तद्पदलभत लकेशपदवीम् न माता पुत्राणां कृत इह हि दु:ख गण्यित ॥५७॥

हे माता! ग्रजन्मा होते हुए भी ग्राप ग्रपने जनों के कल्याएगार्थ पृथ्वी पर जन्म लेती हो। रावएग के भाई विभीषएग ने ग्रपने स्वजनों के साथ में पूर्व जन्म में तुम्हारा भजन किया था, ग्रापको लंका में जाने से उनको लंकेश पद प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हें बहुत दु:ख सहन करना पड़ा है। ठीक ही है, माता श्रपने पुत्रों के सुख के लिए अपने दु:ख को नहीं गिनती है।। ५७॥

क्वित्कान्तिः क्षान्ति क्विचिद्धस च शान्तिमंतिरिप क्विचिद्भान्तिनिद्रा क्विचिद्धस च दुःखं सुखमपि श्रनीतिनीतिर्वा क्विचिद्धस च सुप्रीतिरतुला धनं दारिद्रचं वा त्वमिस सकलं देवि भुवने ।।४८।।

हे माता ! तुम् कहीं कान्ति हो, कहीं क्षान्ति (क्षमा) हो, कहीं शान्ति तथा मित हो, कहीं भ्रान्ति तथा निद्रा हो, कहीं दुःख तथा कहीं मुख हो, कहीं नीति अनीति तथा अतुलनीय प्रीति रूप हो ग्रौर कहीं धन तथा दारिद्रच रुप हो । हे देवि ! सकल भुवन में सब में तुम ही तृम हो ।। ५८ ।।

इदं सर्वं शास्त्रया तविह भवित प्रोतय इह दयाब्धेर्वात्सल्यात् स्थिरचरजनेष्वेव नितराम्। न दण्डो मातुस्ते वविदिष तु बालाहितकरो न माताऽकल्यागी-निशिचरजनानामिष कविद्।। ४६॥

हे माता ! शासन करने वाली ग्रापकी प्रीति के लिये ही इस जगत में यह सब कुछ है। दया की समुद्र ग्राप माता का चराचर जगत पर निरंतर वात्सल्य होने से ग्रापका दण्ड कभी ग्रपने बालकों का ग्रहितकर नहीं हो सकता क्यों कि माता तो राक्षसियां भी ग्रपने पुत्रों का ग्रकल्याम नहीं करती हैं।। ४६॥ सुधार्थं क्षीराब्धिं कथयति ममन्युर्जन इति
त्वदर्थं मन्येऽह सुरदितिजसंघा बहुतरम ।
विवादे सम्प्राप्ते भवति तु गरिष्ठाऽत्रभवती
विजेताऽऽसोच्छीमानमृतवित दौत्येऽप्यविजयः ॥६०॥

हे माता ! लोग कहते हैं कि ग्रमृत के लिए देवों ग्रौर दैत्यों के संघ ने क्षीर समुद्र का मन्थन किया था । किन्तु मैं तो मानता हूँ कि तुम्हारे लिए मन्थन किया था । क्यों कि तुमको पाकर भगवान विजेता बने थे ग्रौर नहीं मरने पर भी दैत्यों की हार ही हुई थी ।। ६० ॥

क्वित् सौख्यं दिव्यं क्विचिदिपतु तद्दौः स्थ्यमतुलम् क्विचिद् बुद्धेः काष्ठां क्विचिदिपि तु तन्मान्यमतुल क्विचित्संपत्यं मे दिशसि तु तथाभावमपरं। त्वदायं सर्वां तद्भवित मम कल्याणिनिधये।।६१।। हे माता ! कहीं परम सुख है श्रीर कहीं दुः स्थिति है। कहीं बुद्धि की पराकाष्ठा है तो कहीं पर बुद्धि की मन्दता है। हे माँ! मेरे लिए तुम्हारा यह सब कुछ कल्याणार्थ ही है।। ६१।।

विधाः सारेगोदं छविजलिधसारेगा विधिना
सरस्थाञ्जानां ते परिमलसुसारेगा रिचतम् ।
मुखाञ्जं मोदाञ्घं मृगमदसु काश्मीररचनं
पिधास्ये हार्देन मलमृदुलकञ्जेन मनिस ॥६२॥

हे माता ! केशर कस्तूरी से चींचत ग्रानन्द के समुद्र रूप तुम्हारे मुख कमल को ब्रह्माजी ने चन्द्रमा, शोभा के समुद्र तथा सरोवर में खिले कमलों के मनोहारी सुगन्ध के सारों से बनाया है। उसको प्रपते निर्मल ग्रौर कोमल हृदय कमल के द्वारा ग्रपने मन में छिपा लूँगा।। ६२।।

कृपासिन्धोः सारच्छिविजलिधसारः कुशलता पयोब्धेर्या सारो द्युतिजलिधसारो निशिदिनम् । सुवात्सल्याब्धेर्वा रसजलिधसारो मृदुलता पयोब्धेः सारो मे स्फुरतु हृदि सा केलिजलिधेः ॥६३॥

हे माता ! कृपा शोभा मंगल कान्ति वात्सल्य रस कोमलता एवं लीला के समुद्रों की सार रूपा ग्राप मेरे हृदय में निरन्तर स्फुरित हों (यही मेरी ग्रिभलाषा है ) ।। ६३।।

विचार्यावादाक्षं त्विमव मम नान्ये हितकराः
समाहन्ते स्वार्थं तदिप बहुशक्ता न खलुते।
समर्था सर्वजा सकल सुखदात्री गुरामयी
त्वमेवासि प्रष्ठाऽत इयमिभिनिष्ठा त्विय सदा।।६४॥

हे माता ! विचार कर के देखता हूँ तो तुम्हारे समान मेरा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं प्रतीत होता। हे माँ ! तुम्हारे सिवाय सभी स्वार्थ चाहने वाले हैं ग्रीर शक्तिशाली भी नहीं हैं। ग्राप समर्थ हैं, सर्वज्ञ सर्व सुखदायी हैं, सर्व गुएा सम्पन्न हैं तथा प्रीतिकरी हैं, इससे मेरी निष्ठा सदा ग्राप में ही रहती है।। ६४।।

उषः कालेऽदो यत्कुवलयललामत्वमतुलम । विहंगाना रावः कलकल इयं भानुशिशुता । मरुन्मन्दः शीतः सुरभिरिष संवाति शुभगे मनोज्ञत्वं दिक्षुच्छरितमधुराषं शुभसरः ।।६४।। पिकानां पाअम्यं बहुतरिविभासो विधुरिप प्रसादः शान्तानां तवशुभसखीनां मनिस य:। सुगुञ्जो गान्धर्वो मधुरमधुपानां सुमनिस प्रवल्गः शाणानां करिकलभविस्फूर्जनमलम्।।६६॥ रथाङ्गानां मेलो निजदियतया प्रीतिसहितः सुकेकीनां केका विहरकलकुञ्जेषु कलिताः। कलाञ्लेख्या द्वास्था प्रतिगृहमलं मङ्गलमयी इदं सर्वं मातस्तव शुभ विमाताय भवित ।।६७॥

यह उषा काल, कमलों का अनुल सौन्दर्य, पिक्षयों का कलरव, यह सूर्य की बाल्य अवस्था, शीनल मन्द तथा सुगन्धित शुभ पवन का चलना, दिशाओं का सौन्दर्य, सुन्दर और मधुर जल शाली सरोवर, कोकिलाओं का पंचम स्वर में कूजना, बहुत कान्ति मान चन्द्र, तुम्हारी शान्त मंगल मयी सिखयों के मन की प्रसन्नता, फूलों में मधुर मधुपों का गन्धर्ववत् गुञ्जन, बच्चों का प्रवल्गन, हाथियों के बच्चों का खेल, प्रीति सहित अपनी स्त्रियों के साथ चक्रवाकों का मिलन, लिलत विहार कुओं में मयूरों की मधुर वािणयां, तथा, प्रित गृह के द्वारों में चित्रित मंगल कलाएं। हे माता! ये सब आपके सुप्रभात के लिए होते हैं।

।। ६४ ।। ६६ ।। ६७ ।।

नमो विश्वेश्वय्ये प्रग्ततिहितसिद्धचायि नमो नमो नोलोशाय्य जगदमलदीप्त्यायि नमः। नमो मैथिल्यै ते मृदुलकलगात्र्यायि नमो नमः सर्वस्यै ते रघुवर महिष्यायि नमः।।६८॥ हे माता? विश्व की ऐश्वर्य रूपा तुसको नमस्कार हो। ग्रपने दासों के हित के लिए सिद्धिरूपा ग्रापको नमस्कार हो। नील साड़ी परिधाना ग्रापको नमस्कार हो। जगत की निर्मल दीप्ति स्वरूपा ग्रापको नमस्कार हो। मिथिला पित की कन्या ग्रापको नमस्कार हो। कोमल सुन्दर शरीर वाली तुमको नमस्कार हो। सफल जगत्त स्वरूपा ग्रापको नमस्कार हो। ग्रिष्वल ब्रह्माण्ड नायक श्री रघुनाथ जी की प्रिया महारागी ग्रापको नमस्कार हो।। ६८।।

न लोके केचित्त्वत्करुण्राहिता सिद्धिमगमन् यतः सा ते दासी भृकुटिकुटिला भीतिसहिता। ग्रतोऽहं संयातस्तव सुशर्णं सन्ततसुखं दयासिन्धो! मातः कथमि भवेयं तु दियतः ॥६६॥

हे माता ! इस संसार में ग्रापकी कृपा से रहित कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि सिद्धि ग्रापकी दासी सदा ग्रापकी ग्राज्ञा के ग्राधीन रहती है। ग्रापकी भ्रकुटि के जरासी टेढी होने पर भयभीत हो जाती है। ग्रतः मैं मी ग्रापकी शरण में ग्रा गया हूँ जो शरण सदा सुख की देने वाली हैं। हे दयासिन्धु माता ? किसी भी प्रकार मैं ग्रापका प्रिय दास बन जाऊँगा।। ६६।।

न वाञ्छामः सिद्धि पुनरिप न बुद्धि जनित है कवित्वं नो किञ्चिन्नहि सुलभसौख्यं जगित तत्। प्रतिष्ठां लोकेषु धुतिषु कथितांस्तान्नहि गुणान् परं वाञ्छामस्त्वां जिनमृतिहरा देवि शर्गाम्।।७०।। हे माता में कोई सिद्धि की इञ्छा नहीं करता हूं न बुद्धि की ही कामना है। किव बनने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है। जगत् के सुलम सुख भी नहीं चाहिए। न लोकों में प्रतिष्ठा की ही इच्छा है, न वेद में विगत गुणों की ही इच्छा है। हे माता! मैं जन्म मृत्यु को हरणा करने वाली ग्रापकी शरण मात्र ही चाहता हूं।। ७०।।

उमाये सच्ये ते जलधितनय। ये सुमतये धराये शान्तये ते विषनससुवायं च हतये। पराये क्षुद्राये परमसुलभाये च गतय नमो राधाये ते जनकतनयाय पुनरहो। । ७१॥

उमा, शची, (इन्द्राणी) जलिवतनया (लक्ष्मी) सुमित घरा शान्ति विषनससुता हित परा क्षुद्रा परम सुलभा गित तथा श्री राधिका इन सब रूपों वाली जगज्जननी जनकतनया श्री जानकी जी को नमस्कार है।। ७१।।

कुमार्थ्ये श्यामायामिष् नवलगौर्य्यं च जनये नमो नेदोयस्यै पुनरिष सुभूत्याय मृतये। नमो वृद्धचौ प्रीत्यै सुखदनवनीत्यौ तु कृतये नमः सर्वावाष्त्यै धरिणासुखजायै च धृतये। ७२॥

कुमारी श्यामा नवल गौरी जिन नेदीयसी सुभूति मृति वृद्धि प्रीति सुखद नवनीति कृति सर्वा वाति घृति रूपा धरिए। सुखजा (भूभिनिन्दिनी) को नमस्कार है।। ७२।।

विधुस्थो द्राक्षास्थः सरसिजगतो माणिकगतः कलास्थः श्यामास्थो नवशुभिशशुस्थो मधुगतः। चिकस्थः माकन्देक्ष मधुरपयस्था ग्रधरजः त्वजंषीत्सर्वां स्ताँस्तव चरणरेगोर्मधुरिमा ॥७३॥

हे माता ? चद्रमा, द्राक्षा, कमल, मािंगिक, कला, श्यामा, नवीन शिशु (बालक) मधु कोकिल वागाी, माकन्द इक्षु (ईख) दूध तथा ग्रधर इत्यदि में जो मधुरता है, इन सब मधुरताग्रों को ग्रापकी चरगा रेगा की मधुरता ने जीत लिया है।। ७३।।

हृदि ध्यायन्ता ये विधिशिवसुरा योगपथिका

महान्तो यां सन्तो बहुजिनषु तप्तवा बहुतपः।
लभन्ते नो स्वप्नेप्यति विमलमत्या कथमपि
सुमन्दा वाञ्छामस्तव च परिचर्या चरणयाः॥७४॥

हे माता ! ब्रह्मा शिव इत्यादि सुरगरा, योगी गरा तथा महान सन्त गरा बहुत जन्मों में ध्यान, तप, तथा विमलज्ञान के द्वारा जिन प्रापके चररों। की सेवा को स्वप्न में भी नहीं पा सके, मैं ग्रापके उन चररों। की सेवा को चाहता हूं ।। ७४।।

कदा नीलाब्जाभेऽमृतरसमये कव्जलकले ललामे लोकानां विधुवदमलाह्नादनपरे। विशाले शीलाब्धी जनभयहरे नेत्रकमले

पिधास्ये सम्पश्यन् हृदयजसरोजे निशिदिवम् ॥७४॥ हे माता ! नील कमल के सहश, ग्रमृतरस मय, कज्जल युत श्याम वर्गा, ललाम, लोकों को चन्द्र के समान ग्रानन्द देने वाले विशाल, शील के समुद्र तथा लोगों के मय को हरण करने वाले ग्रापके दोनों नेत्र कमलों को निरन्तर देखता हुग्रा मैं कब ग्रपने हृदय कमल में छिपा लूंगा ॥ ७५ । मुखांश किञ्चित्त्वम् वितरितवती देवि विद्यवे तथवाम्भोजेभ्यः पदतलललात्वकिंग्णिकाम् । गजेन्द्रेभ्यः स्वत्पं निजमृदुगतांश करुण्या कवीन्द्रा एतेषां ददित निजकाव्येऽत उपमाम् ॥७६॥

है देवी ! ग्रापने कृपा कर ग्रपने मुख शोभा का थोड़ा भाग तथा पदतल की लालिमा की किंगाका मात्र कमलों को प्रदान की है ग्रीर ग्रपने मृदुगमन का स्पल्पांश गजेन्द्रों को दे दिया है। ग्रत एव कवीन्द्र लोग निजकाव्य में इन्हीं की उपमा देते हैं।। ७६।।

पराकाष्ठायां त्व त्रिभुवनगतानाश्च महता-मनन्तश्वर्येगामतिशयमधिक्रीडसि मुदा ह्वयन्तेऽतो लोकाः स्थिरचरजनानां त्रियमिति भवत्यन्वर्थस्त्वदिवध सुमहतः स्वाह्वय इति ॥७७॥

हे माता त्रिभुवन गत महान् लोगों के अनन्त ऐश्वर्य की पराकाष्ठा (अन्तिममर्यादा) में तुम अच्छी तरह से खेलती हो, अतः लोग तुमको चराचर की श्री कहते हैं। हे माता! तुम्हारे सहण महती व्यक्ति का नाम अन्वर्थ यथा नाम गुरा होता है।। ७७।।

नरोनृत्यन्तेऽमो विधिहरिहरा इङ्गितपरा
वरीवृत्यन्ते यां निजपिरिमिते सोम्नि पतयः।
जरोगृह्यन्ते तान् त्रिविधगतकालाश्च निखिलान्
परेशां सर्वेषां शरगामिभवांछामि जननीम् ।।७८॥
हे माता ! ग्रापके इशारे पर ही ब्रह्मा विष्णु, महेश कठ पुतली
की तरह नाचते हैं, समुद्र ग्राज्ञानुसार वर्तते हैं ग्रौर ग्रपनी सीमा का

इल्लंघन नहीं करते तथा भूत, भविष्य, वर्तमान काल सम्पूर्ण रूपेण जीवों को ग्रह्ण करते हैं, ग्रत एव सभी की जननी परमेश्वरी ग्रापकी शरण को मैं चाहता हूं ।। ७८ ।।

दशास्य हत्वापि श्रमनुपगतः सन् रघुपति-रहत्वा नो शान्ति दशशतमुख देव्यलभत। तदा त्वं संजह्रे तिमिति च कथा लौकविवृता ह्यसक्तानां भार वहित बहुपुण्यस्तव समः॥७६॥

हे माता ! दश मुख वाले रावए। के मारने में भगवान रघुनाथ जी ने बहुत परिश्रम किया फिर भी सहसमुख रक्तबीज के रहते इस पृथ्वी पर सुख शान्ति नहीं हो सकी ग्रतः तुमने ही उस रक्तबीज को मारकर लोगों को सुखी किया । इस तरह से ग्रशक्त जीवें। के भरए। पोषए। के भार को ग्राप समान रूप से वहन करती हैं।। ७६।।

सुप्रीति यच्चऋस्त्विय तु विपुलां राक्षसयुताः
सुखायासीत् ताभ्यो मृतिमुपगते राक्षसपतौ ।
विधातुः सौख्यार्थ महति विहिता प्रीतिरतुला
न सख्य सौपर्गा किलमधुजिताऽभूद् मधुजये।। ८०।।

हे माता ! लंका में रहते हुए त्रिजटादि राक्षस पुत्रियों के लिये राक्षस राज रावण के मरने पर श्रापने जो प्रीति पूर्वक सुखका विधान किया, सख्य का ऐसा निर्वाह तो मधु नामक राक्षस के जीतने में सहायक होने वाले गरुड जी को भी भगवान विष्णु से नहीं प्राप्त हुआ ।। 5011

कुरंगाक्षि त्वं मां कुमित बहुलत्वान दयसे दयालुत्वं क्व स्यात्कथय कथनीयोरुगुराके। जयन्ते लंकायाः कुरापवितायामजित यद्
महत्वं तत्रासीत मिय तु निखिलं क्षौद्रमतुलं।।८१।।
हे मृगनयनी मां! मेरी कुत्सित बुद्धि की बहुलता से स्राप मुक्त पर
दया नहीं करती हो। हे प्रशंसनीय गुरा गरा गरीयसी मां! कही
प्रापकी वह दयालुता कहां है जो स्रापने जयन्त पर की थी तथा लंका
की राक्षसियों पर की थी। मुक्तमें यदि स्रतुलनीय क्षुद्रता है तो
उनमें कीन महानता थी।। ८१।।

नप्रस्वा पित्रा वा सुखमलभन्मामीह सिखती
भगिन्या भात्रा वा स्वजनसुतदारेरिप निह।
नह्यन्यैदेवैर्वा निह शुभतीर्थषु गमनैः
परं लब्धं त्वत्ती घट इव समुद्रै रनुगुगाम्।।=२॥

हे माता! इस संसार में मुक्ते माता पिता मित्र बहन माई स्त्री पुत्र परिवार में किसी से भी सुख नहीं मिला न ग्रन्य यजन एवं ग्रुभतीथों की यात्रा में ही सुख मिला। किन्तु समुद्र से घटको परिपूर्ण जल प्राप्त होता है वैंसे ग्राप से ही परिपूर्ण सुख मिला। ६२॥

महत्व मातुन्ते महितमहिमानोऽपि महता प्रयासेन प्रेष्ठे! कथमपि न शक्ष्यन्ति मुनय:। विदित्वेत्थं तथ्यं सफलियतुमेतिन्नजवचः।

कृतायास क्षुद्रो ह्यपिन वचनीयत्वमयते ॥ ६ शा हे माता! महा महिमाशाली मुनिलोग महान् प्रयास करके मी तुम्हारी महिमाको मापने में समर्थ नहीं होते हैं। इस तथ्य को जान-कर भी निज वाणी को सफल करने के लिए ग्रापकी महिमा के वर्णन म्रे प्रयास करने वाला मैं क्यों न लोगों के अपवाद का पात्र

न भक्तो नासक्तस्त्विय मम रुचिर्नास्ति मनने न पूजायां पाठ निह च मनुजापे प्रकथने। निह ध्याने ज्ञाने क्वचिदिप न तीर्थाटनिवधी कथं नेष्येऽहोऽहं नवनिलननीलाक्षियुगले।। ५४।।

हे नवीन नील कमल के समान नेत्र युगल वाली माता ! मैं ग्रापका भक्त नहीं हूँ । ग्रापके चरणों में हढ ग्रासक्त नहीं हूं । मनन, पूजा, पाठ, मन्त्र जाप, गुणगान, ध्यान ज्ञान एवं तीर्थ यात्रा की विधि में भी रुचि नहीं हैं। मैं कैसे दिन बिताऊँ ? ग्राभिप्राय यह कि कृपाकर के इन सब भक्ति के ग्रंगों में मेरी रुचि हो ऐसी कृपा करिये ॥ ५४॥

भवाभ्भोधौ मग्नः शमलगुरुभारेण भरितो
दुराशानकाद्यै रितशियतमग्नः पुनरहम् ।
न रज्जू नो नौर्वा न च सुदृढधीर्धीवररह
कथंकारं पारं तव पदमृते यामि जनि ।। प्रा

है माता! पाप रूपी भार से बोिकल मैं संसार रूपी समुद्र में डूबरहा हूं। कुत्सित ग्राशाग्रों रूपी नकादि खैंच कर ग्रौर ग्रधिक डुबो रहे हैं, मेरे पास रस्सी नवका या बुद्धिमान केवट भी नहीं है, तब ग्रापके चरण कमल के ग्रतिरिक्त इस से पार करने वाला कौन है।। ५४।।

मुरश्चाच्यायास्त्वत्प्रभविमिथिलाया भुवि च मां विलोक्य स्वे धर्मे त्यज भवरुजाकान्तमपि नो। जिनस्थानस्थ केऽपि न जहित साधारगाजना पुनः कि त्वाहक् का किल जनि संत्यक्ष्यित वद।। ६।।

है माता! सुरक्लाघ्य ग्रापकी जन्म भूमि श्री मिथिला एवं ग्रापके धर्म (सम्प्रदाय) में प्राप्त मवरोग ग्रस्त मुक्तको ग्राप न त्यागें। क्यों कि ग्रपनी जन्म भूमि के निवासी को साधारण पुरुष भी नहीं त्यागते हैं, तो ग्राप जैसी महान कैसे त्यागेंगी।। ६६।।

अमन्दान्त:प्रेम्णा पदकमलयुग्मं परिचरन् वियोगज्वालातो ज्वलिनह कदा रोदिमि मुहुः। महितः सङ्गेऽपि प्रतिजनमल भूधरतरून् विपृच्छंस्त्वां मुग्धो जगित तव सीतेति च जपन्।।५७॥

हे माता ! ग्रत्यधिक ग्रन्तः प्रेम से तुम्हारे दोनों चरण कमलों की परिचर्या की वियोग ज्वाला से जलता हुग्रा कब बारंबार रोदन करूंगा? महान् ग्रार्त होकर प्रत्येक प्राणियों से पर्वतों से वृक्षों से ग्रापके विषयमें पूछता हुग्रा तथा श्री सीता नाम को जपता हुग्रा मुग्ध होकर कब फिरा करूंगा।। ५७।।

विधुं कञ्जं कुन्दं भ्रमर पटलीः कृष्णा भुजगान् सुवर्णां कादम्बं स्वरकलिपकं हंसगमनम् । द्विपं मेघं विद्युद्गणमिप सुरम्भां च कनकम् कदाऽनेष्यामि त्वां सकलमिभलक्ष्य स्मृति पथे॥ प्रमा

हे माता ! चन्द्रमा, कमल, कुन्द भ्रमर पंक्ति, काले सर्प, सुवर्गा, कदम्ब, मधुर स्वर वाली कोकिल, हंसगित, गज, मेघ, विद्युत्समूह, सुरम्य कदली स्तम्भ तथा हेम इन सबको देखकर तुमको मैं कब स्मरण

कदाही सिहेत्वा विदुषि गिव मन्दे करिगा च जले वायौ बह्नौ शुनि विपित भूमौ च गहने । गृहे नीचे देवे सकल भुवने सत्स्थापित तथा विपश्यन् मोदेऽह कचन नहि चेष्यीमितु ततः ॥प्रधा।

हे माता! सर्प, सिंह, गाय, विद्वान्, मूर्ख, हस्तिनी जल, वायु, ग्रानि, श्वान, ग्राकाश, भूमि, वन, गृह, नीच, देव, सकल भुवन तथा सज्जन पुरुष इत्यादि समस्त पदार्थों में तुमको देखता हुग्रा मैं कब ग्रानिन्दत होऊंगा? ग्रीर तुम सर्व में वसती हो यह समभकर किसी से भी इर्ष्या नहीं करूंगा।। ५६।।

न पीताः पादापो निह चिरतमास्विदितमलम् न गीता गाथा ते गमनमिप नो तीर्थपरकम्। ग्रनैषीद् व्यथं यो भजनसुलभं जीवनमहो जनन्याः दुःखाया जनिजनिमाहक् सतु जनः।।६०।।

हे माता ! जिसने तुम्हारे चरणोदक का पान नहीं किया, तुम्हारे भोग लगे हुए पदार्थ का ग्रास्वादन नहीं किया, तुम्हारी कथा को नहीं गाया, जनकपुर, ग्रयोध्या चित्रकूट ग्रादि तीथों में गमन नहीं किया, तथा भजन जिसमें सुलभ है ऐसे जीवन को व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया, ऐसा मुभ जैसा मनुष्य ग्रपनी माता को दु:ख देने के लिए ही जनम लेता है।। ६० ।

तवाक्तं कान्तारं सुरपुरपतीन्द्रं बहुतरं वनायन्ते स्वर्गा सुबहु विभवास्त्वद् विरहिताः। सुमन्दस्त्वद्भक्तः सुरपतिगुरुत्वन्तु लभते कढापि त्वद्दम्यः सुपतिसुमनस्यत्पतितंरम्।।६१॥

हे माता ! ग्राप से युक्त वन भी सुरपुर हो जाता है, तथा श्रापसे रहित स्वर्ग भी वन तुल्य है जाता है। ग्रापका मक्त ग्रत्यन्त मन्द भी देव गुरु (बृहस्पित) बन जाता है। तथा ग्रापसे दमन किया हुग्रा जन भी स्वर्ग में श्रोष्ठ देवता बन जाता है।। ६१।।

निदेशे स्थातुन्ते तवसुखसुखित्वेऽप्यभिलषन् त्वदर्थं पूर्णार्थे ! प्रतिजनि यतिष्ये प्रतिकलम् । व्रतेस्तीर्थं जिपः श्रुतिविहितकृत्यैश्च विपुलैः यथाशक्तल्पोऽहं बुधविदितया ते सुदयया ॥६२॥

हे माता विद्वान जिससे परिचित हैं ऐसी ग्रापकी दया से ग्रत्यल्प होते हुए भी मैं यथाशक्ति व्रत तीर्थ जप ग्रादि ग्रनेकानेक वेद विहित कर्म के द्वारा ग्रापके ग्रादेश में स्थित होने की एव ग्रापकी प्रीति जिसमें हो उसीमें सुख मानने की इच्छा करता हुग्रा प्रत्येक जन्म की प्रत्येक पल में ग्रापकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होऊंगा ।। ६२ ।।

यदाङ्गे रंगे त्वं बहुनृपतिपुञ्जे त्ववतरस्तदाऽसी द्रष्टुं त्वां विधिहारिशवाखण्डलगणः।
स्वमात्मानं मेने निजनिजसुनेत्रेबहुतमम्
प्रहर्षं संयान्ति ह्यविकलकलाः प्राज्यकरणाः। १६३॥
ह माता ! बहुत राजाश्रों की समुपस्थिति युक्त रङ्ग मण्डप में जब

भ्राप पधारी थीं तब भ्रापको देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इन्द्रा-दिदेव समुदाय ने भ्रपने-श्रपने सुनेत्रों के श्रनुसार स्वात्मा को धन्य माना था। सो उचित ही है बृहत साधन सम्पन्न ग्रधिक हर्ष को प्राप्त होते ही हैं ।।६३।।

भयादिन्दुः सिन्धुविकृतगुरापुञ्जस्य सुतरां क्षपायां क्षामत्वं समिभलभमानस्तु लनया । गुरााब्धेः सौख्याब्धेस्तव शुभमुखाब्जस्य जनिन अनिद्रागो दोनो अमित बहुधा हन्त विमित ॥१४॥

हे जननी ! विकृत गुरागराार्णव चन्द्रमा दिव्य गुरा तथा ग्रानन्द सिन्धु ग्रापके शुभ मुख कमल की तुलना के भय से कृशता को प्राप्त हुग्रा निद्राविहीन दीन होकर प्रायः रात में ही ग्राकाश में भ्रमरा करता रहता है । ६४ ।।

सुशास्त्र्यां सत्यां वै त्विय च भुवनानाम् भगवित क्षुधाधिव्याधिस्थं कमिप भुवि कोगोकनृपितम् । कथं याचे दीनं द्रविगारिहतं याचनपरम् विशुद्धोदे सिद्धे लवगामिप नो कोपि पिवित ।।६४॥

हे भगवति! लोकों का शासन (भरण पोषण) करने वाली आपके विद्यमान होते हुए मैं इन क्षुष्ठा एवं आधि व्याधि में स्थित, दीन, द्रव्य हीन तथा ग्रन्य मे याचना करने वाले एक कोने के किसी राजा से क्यों याचना करूँ ? क्योंकि विशुद्ध जल के विद्यमान होते हुए खारा जल कोई नहीं पीता है ॥ ६५॥

जगत्याः कर्त्रीत्वं भवसि खलु नयायिकनये किया त्वत्तो नित्ये यदिति परमागाौ भवति मा। परब्रह्मासि त्वं श्रुतिमतमतीनां च विदुषां त्वदेवैतत्सर्वं त्वमसि सकलं मे मतिमदम्।।६६॥

हे माता! नैयायिकों के सिद्धान्तमें जगत् की कर्जी तुम्ही हो, इसका कारण यह है कि उत्पत्ति विनाश शून्य श्रर्थात् नित्य परमाणुश्रों में किया तुम्ही से होती हैं। वैदिक मतानुयायियों के मत में तुम्हीं परब्रह्म हो। मेरा मत तो यह है कि समस्त जगत् तुम्हीं से होता है श्रीर यह सब कुछ तुम्ही हो।। ६६।।

त्वदन्यं त्रातारं दिशि विदिशि वोक्षे न जननि
त्वघोघं पाप्मान कथय कितकालं न दयसे।
यदि स्याद्दृष्टिस्ते मम कृतिविधौ पापजलधौ
न निस्तारो विस्तार परमदयाब्धिं किल बिना।।६७।।
हे जननि! दिशाओं तथा विदिशाओं मेंग्रापके अतिरिक्त अन्य किसामीरक्षक को नहीं देखता हूँ। हे माता! कहो कि पापों के समूह रूप मुक्त पापी पर तुम कब तक दया न करोगी? हे माता! पाप समुद्र रूप मेरे कमीं को यदि तुम देखोगी तो सुविस्तृत दया की समुद्र आपके बिना मेरा निस्तार होगा ही नहीं।। ६७।।

कृपालम्बी लम्बे क्लकमललम्बौ तव करो दयाब्धी प्रेमाब्धी जनहितमहाब्धी गुरानिधी। प्रपन्नः प्रेमार्तः प्रतिपलमलं त्वामभिरुदन दयाद्रो स्नेहाद्रो निरवधिकवात्सल्यजलधे।।६८।। हे माता ! श्रापकी कृपों को श्रवलम्ब लेने वाला मैं श्रापके सुन्दर कमलवत् लम्बायमान दोनों करों का श्रवलम्बन करता हूं। श्रापके वेदोनों कर कमल दया तथा प्रेम के समुद्र हैं, जन कल्यागा के महोदिध हैं श्रीर गुगों के भण्डार हैं। हे दया श्रीर स्नेह से पूर्ण तथा निरविधक बात्सल्य जलनिधि माता ! प्रतिपल प्रेम से श्रार्त होकर रोता हुश्रा मैं श्रापकी शरगा में हूं।। ६८।।

यदुक्तं लङ्कायामनिलशुभपुत्राय दयया वधार्हः पापात्मा भवति करुगापात्रमिति च। तदेवाहं दोनो जनिन किल पुच्छामि भवतीम् तवाशेषादेशो ननु मदपवादश्च कथय।।६६॥

हे जननी ! लका में पवन पुत्र श्री हनुमानजी से दया करके ग्रापने जो कहा था कि वध योग्य पापी भी करुणा का पात्र होता है, हे माता ! वही मैं ग्रापसे पूछता हूं ग्राप कहैं कि क्या ग्रापके इस समस्त ग्रादेश में मैं दीन ग्रपवाद रूप हूं ? ग्रथीत क्या ग्रापका वह ग्रादेश मुक्त दीन को छोड़कर ग्रन्थों के लिए ही है ।। ६६ ।।

क्व यामः किं कुर्मः किमिप शरणं शान्ति सुखदम्
न पश्यामो मार्तादिवि भुवि रसायामिप तथा।
शरण्यौ पादाब्जौ प्रणतिहतसिद्धौ तव यथा
ह्यता मां पायास्त्वं जनिन किल मा जिह प इह।।१००।।
हे माता! कहाँ जाऊँ? क्या करूं? प्रणत जन के हित कर (शरणागत जन के कल्याण कारी) जैसे ग्रापके दोनों चरण कमल हैं वैसा
शान्ति ग्रौर सुख का दाता रक्षक मैं स्वर्ग तथा पृथ्वी पर नहीं देख रहा

हूं। अतः हे जननी ! मेरी रक्षा करो, मुक्ते मत त्यागो ! ।। १००॥

निरविधगुरासिन्धुं मातर सम्प्रराम्य

तदमलचरराा•जप्रेमसिन्धावगाढुम् ।

स्तुतमिति शतकं ये श्रद्धया सम्पठिन्त

प्रगातहितमहािंध मैथिलीं ते लभन्ते ।।१०१॥

निरविषक गुर्गों की सिन्धु स्वरूपा श्री मैथिली (जानकी माता) को प्रगाम करके उनके निर्मल चरगा कमलों के प्रेम मिन्धु में अवगाहन करने के लिए स्तुति किए हुए इस मैथिली शतक का जो जन श्रद्धा से पाठ करेंगे वे प्रगात हित महोदिध रूपा उन श्री मैथिली जी को प्राप्त करेंगे 11 १०१ 11

स्मिथिलेशस्ता महिमात्मिकाम सुरस्रार्यकृतां शुभसंस्तुतिम्। पठितियो मनसा वचसा तथा भवति मातृपदाक्तरसप्लुतः॥१०२॥ इति श्रीरामानन्दपीठापरपर्याय श्रीस्रसुरानन्द द्वारपीठसंस्थापक

> जगद्गुरुस्वामिश्रीसुरसुरानन्दाचार्यप्रगोतः श्रोमैथिलीमहिमस्तव: समाप्तः

(श्री सुरसुरानन्द द्वारपीठ संस्थापक जगद्गुरु) श्री सुरसुरानन्दा चार्य निर्मित श्री मैथिली जी की महिमा स्वरूप इस शुभ स्तुति का जो मन से तथा वचन से पाठ करेगा वह जगज्जननी श्री मैथिली जी के चरण कमलों के प्रेम रस में निमग्न हो जायगा ।। १०२ ।। इति पण्डितराजेश्वरब्याकरणवेदान्ततीर्थ महान्त श्रीकिपलदेवाचार्य प्रणीता श्रीमैथिलीमहिमप्रभाटीका समाप्ता